

महागवत विजयानिह

जिसमें प्राचीन शोध को भी स्थान दिया जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुए बिना इतिहास लिखना कोई सरल काम नहीं श्रीर तबतक इंगरपुर राज्य में प्राचीन शोध का काम हुआ ही नहीं था इस-लिए मुभे उस समय वहां का इतिहास लिखना ठीक न जंचा।

उदयपुर में रहते समय मुभे दो तीन बार डूंगरपुर तथा बांस-वाड़ा राज्यों में जाने का अवसर मिला था एवं वागड़ के परमारों की राज-धानी अर्थूणा के ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के लेखों की नक़लें भी ली थीं, किन्तु अन्य प्राचीन स्थानों, देव-मन्दिरों आदि को भली भांति देखने और खोज करने का अवसर नहीं मिला था। अजमेर आने के पश्चात् मुक्ते कई बार डूंगरपुर राज्य का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ श्रीर मैंने वहां के लगभग सब ही प्राचीन स्थानों का श्रवलोकन किया। वहां से लगभग तीनसौ शिलालेख और दान पत्र मिले हैं। वांसवाड़ा राज्य के सरवाणियां गांव से ज्ञयों के २३६३ सिके श्रौर श्रन्य कई स्थानों से पुरानी वंशावितयां श्रादि सामग्री प्राप्त हुई। इनमें से कुछ डूंगरपुर राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी हैं, जिनका मैंने यथाप्रसङ्ग उल्लेख किया है। वागड़ पर लगभग ७६० वर्ष से, जिस समय राजपूताने में गुजरात के सोलंकी श्रौर श्रजमेर के चौहनें। का बड़ा श्रातङ्क था, गुहिलवंश का राज्य रहा। उस समय उन्होंने मेवाड़ से वागड़ में जाकर नवीन राज्य स्थापित किया।

भाटों को यह तो ज्ञात था कि गुहिलवंश में उदयपुर के राज्यवंश की शाखा छोटी श्रोर इंगरपुर की बड़ी है, परन्तु उन्होंने समरसिंह के पीछे कर्णसिंह श्रोर उसके पुत्र माहप तथा राहप का नाम देकर, माहप को इंगरपुर राज्य का संस्थापक मान लिया; साथ ही माहप-राहप का समय चौदहवीं शताब्दी होने की कपोल-कल्पनाएं कीं, जो शिलालेखों से विरुद्ध प्रतीत होती हैं। उनका यह लिखना तो ठीक है कि कर्णसिंह के पुत्र माहप श्रीर राहप हुए थे; परन्तु कर्णसिंह समरसिंह के पीछे नहीं, बहुत पहले, श्रर्थात् विक्रमसिंह के पीछे हुश्रा था। विक्रमसिंह का पुत्र चेमसिंह था, जिसके

माना है, परन्तु उस समय घीरसिंहदेव का अस्तित्व नहीं हो सकता, किन्तु हूं गरपुर वसने का यह संवत् ठीक हो, तो यही मानना होगा कि हूं गरसिंह ने
उक्त संघत् में डूं गरपुर की नींव डाली । वड़वे की ख्यात में उसके उत्तराधिकारी रावल कमीसिंह का वि० सं० १४१६ से १४४१ (ई० स० १३६२ से
१३८४) तक वागड़ प्रदेश का राज्य करना और उक्त रावल का शहर व किला
(गड़) पूरा करवाना भी लिखा है, जिसका यही तात्पर्थ हो सकता है कि
हूं गरसिंह के प्रारंभ किये हुए नगर और किलो के अपूर्ण कार्य को कमीसिंह
ने आगे बढ़ाया।

डूंगरपुर राज्य के डेसां गांव की वावड़ी का एक शिलालेख राजपुताना म्यूजियम् (अजमेर) में सुरित्तत है। उसमें लिखा है कि गुहिलोतवंशी
राजा भचुंड के पौत्र और ड्ंगरिसंह के पुत्र रावल कर्मसिंह की मार्या माणकदे
[वी] ने वि० सं० १४४३ शाके १३१० कार्तिक (चै०मार्गशीर्ष) विद ७ सोमवार
(ई० स० १३६६ ता० २३ अक्टूबर) को यह वापी बनवाई , परन्तु उससे
यह नहीं पाया जाता कि उक्त संवत् में कर्मसिंह जीवित था या नहीं ?
तथापि यह निश्चित है कि कर्मसिंह की किसी राणी का नाम माणकदेवी
था। बड़वे और राणीमंगे की ख्यातों में उसकी राणियों के जो नाम दिये हैं
उनमें माणकदेवी का उल्लेख नहीं है, जिससे कह सकते हैं कि उनकी ख्यातों
में राणियों के पुराने नाम वहुधा किएत हैं।

<sup>(</sup>१) स्वस्ति श्रीनृपविक्रमसमयातीत संवत् १४५३ वर्षे शाके १३९८ प्रवर्त्तमाने कार्तिकमासे कृष्णपच्चे सप्तम्यां तिथौ सोमवासरे रोहिणी-(१पुष्य)नच्चेत्रेग(गु)हिल(लो)तवंशोद्भवभूपभचुंडसुतडूंगरिसंहत(स्त)त्सुत-राउलकमीसहमार्यावाईश्रीमाणिकदे तया इयं वापी कारापिता।

मूल लेख से 1

उपर्युक्त श्रवतरण उक्त बावही के जीर्णोद्धार के (श्रापाड़ादि) वि० सं० १४२० (चैन्नादि १४२१) शाके १३८६ वैशाख सुदि ३ सोमवार रोहिणी नजन्न (ई० स० १४६४ ता० ६ अप्रेल ) के लेख के शारम्म का अंश है।

### काम्हड़देव ख्रौर प्रतापसिंह ( पाता रावल )

महारावल कान्ह इदेव का राज्य-समय ख्यात मे वि० सं० १४४४— १४६३ (ई० स० १३==-१४०६) दिया है। इनमे से पिछला (मृत्यु) संवत् तो संवंधा अग्रुद्ध है, क्योंकि उसके पुत्र प्रतापिसह के वि० सं० १४४६ (ई० स० १३६६), वि० सं १४६१ (ई० स० १४०४) और वि० सं० १४६= (ई० स० १४११) के शिलालेख मिल गये हैं। रावल कान्ह इदेव का और कुछ चृत्तान्त नहीं मिलता। ख्यात मे इतना हो लिखा है कि उसने राजधानी इंग-रपुर को वड़ाया और वहां एक दरवाज़ा वनाया जो उसके नामानुसार कान्ह इपोल कहलाता है।

कान्दृड़देव के पश्चात् उसका पुत्र प्रतापसिंह, जो पाता रावल के नाम से प्रसिद्ध है, राज्य का स्वामी हुआ । उसने पातेला तालाव श्रीर पातेला द्रवाज़ा वनवाया तथा श्रपने नाम से प्रतापपुर (पातलपुर ) गांव वसाया । प्यात में महारायल प्रतापसिंह की गद्दीनशीनी वि० सं० १४६३ ( ई० स० १४०६ ) में होना लिखा है, किंतु उसके समय का सबसे पहला शिलालेख वि० सं० १४४६ (ई० स० १३६६) का है । अतएव कान्हड्देव की मृत्यु श्रांर प्रतापसिंह के राज्य का प्रारंभ वि० सं० १४४६ (ई० स० १३६६) से पूर्व हो सकता है। इसी प्रकार ख्यात में वि० सं० १४६८ में रावल प्रताप-सिंह की मृत्यु और उसी वर्ष रावल गोपीनाथ का गद्दी वैदना लिखा है, परन्तु रावल गोपीनाथ का सबसे पहला लेख वि० सं० १४८३ (ई० स० १४२६) का मिला है, जिससे निश्चित है कि रावल प्रतापसिंह की मृत्यु वि॰ सं॰ १४=३ ( ई॰ स॰ १४२६ ) से पूर्व किसी वर्ष हुई होगी । डूंगरपुर राज्य के वड़वा श्रादि की स्याता में वहां के पुराने राजाश्रों की गद्दीनशीनीः के जो सवत् दिये हैं, उनमें से अधिकांश शिलालेखादि से जांचने पर किएतः टहरते हैं।

# छठा अध्याय

# महारावल गोपीनाथ से उदयसिंह ( प्रथम ) तक

# गोपीनाथ (गजपाल)

महारावल प्रतापसिंह के अनंतर उसके पुत्र गोपीनाथ का, जिसको शिलालेखों में गईप, गजपाल, गोप, गोपाल एवं गोपीनाथ तथा ख्यात में गेवा लिखा है, राज्यारोहण हुआ। उसकी गद्दीनशीनी वि० सं० १४८३ (ई० स० १४२६)से पूर्व होना पहले वतलाया जा चुका है।

तवकाते अकवरी में लिखा है—"हि॰ स॰ ६३६ के रजाब महीने (वि॰ सं॰ १४६६ फाल्गुन=ई॰ स॰ १४३३ मार्च) में सुलतान अहमदशाह (गुजरात का) मेवाड़, नागौर और कोलीवाड़े को विजय करने चला। सिद्धपुर में पहुंचकर उसने सेना की दुकड़ियों को मंदिर गिराने के लिए

ग्रजरात के सुलतान श्रहमदशाह की डूगरपुर

पर चढ़ाई

इधर उधर भेजा। कुछ दिनों में वह डूंगरपुर पहुंचा तो वहां का राजा गनेश (गजपाल) भाग गया, परन्तु पछताकर सुलतान के पास आ गया। सुलतान ने

उसको अपना सामंत वनाया" । इस कथन के विरुद्ध आंतरों के शांतिनाथ के मंदिर की वि० सं० १४२४ (ई० स० १४६८) की प्रशस्ति में लिखा है—'वागड़ प्रदेश के स्वामी वीराधिवीर गोपीनाथ ने गुजरात के मदमत्त स्वामी की अपार सेना को नए कर उसकी संपत्ति छीन ली, " जो अधिक

विश्वसनीय है।

<sup>(</sup>१) बेले; हिस्टी आफ़ गुजरात: ए० १२०।

<sup>(</sup>२) गर्जव्गर्जपटोत्कटोर्मिविकटं श्रीगूर्जराधीश्वरा-त्सर्पत्सेन्यमपारमर्ण्विमव व्यालो[ड्य य]: सर्वतः ॥ संजग्रह समग्रसारकमलां वीराधिवीरः सत-द्रोपीनाथतया प्रसिद्धिमभजच्छीवागडाखंडलः ॥ ६॥ भांतरी के शिलालेख की द्याप से।

वागर में भीलों की संख्या अधिक है और वे वड़े उदंड होते हैं, इस-लिए रावत गोपीनाथ ने अपने अमात्य सालराज को, जो ओसवाल जाति के भुंभक का पौत्र और साभा का पुत्र था, उनकी पालो को विजय करने के लिए भेजा। साल्हराज के वनाये हुए आंतरी के शांतिनाथ के मंदिर के वि॰ सं० १४२४ (ई० स० १४६८) के लेख से प्रकट है कि उसने भीलो की पालों को विजय कर बागड़ से भीलों का उपद्रव मिटा दिया ।

मेवाड़ का महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा ) वड़ा वीर एवं प्रतापी नरेश था। उसने गुजरात श्रोर मालवे श्रादि का वहुतसा भाग जीतकर राजपूताने का श्रधिकांश भी श्रपने श्रधीन कर लिया। उक्त महा-मधाराणा कुना की मागण पर चलाई राणा के वनवाये हुए कुंभलगढ़ हुर्ग के वि० सं० १५२'९ (ई० स० १४६० ) के शिलालेख में लिखा है—'उसने ऋपने ऋख-सैन्य से गिरिपुर (दूंगरपुर) पर आक्रमण किया,तो रणवाद्यो का घोष सुनते ही वहां का राजा गैपाल (गोपीनाथ ) क़िला छोड़कर भाग गया<sup>3</sup>'। संभव है। की द्वेगरपुर की तरफ़ गुजरात के खुलतान का प्रभाव वढ़ता हुआ देखकर महाराणा कुंभा ने वहां श्रपना श्रधिकार जमाने के लिए यह चढ़ाई की हो।

श्रव तक प्रहारावल गोपीनाथ के राज्यसमय के चार शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनका आशय नीचे लिखे अनुसार है-

( १ ) राजश्रीगजपालराज्यकमलावह्नीवसंतोत्सवः प्रे · · · · मुख्यसुवचः · · · ।।। पातृकुत्ति · · · · · · मभवच्छूौसाल्हराजः समा-शोभाकार्युपकेशवशतिलकः संकल्पकल्पद्भमः ॥ १० ॥ थातरी गांव के शातिनाथ के मन्दिर के लेख की छाप से। (२) स्त्रन्यायपत्रवर्त्तीर्भर्त्तीमुख्यास्त्रभित्तमृतपत्तीः॥ ..... जित्वा यो निःशल्यीचकार वागडं देशं ॥ ११ ॥ वही।

(३) मृत अवतरण के लिए देगों मेरा राजपूनाने का इतिहास, जिल्दू र,

2 - 412 1

१—ठाकरड़ा गांव के शिव-मंदिर (सिद्धेश्वर महादेव) की वि० सं० १४८३ (चैत्रादि सं० १४८४) चैत्र सुदि ४ (ई० स० १४२७ ता० ३ मार्च ) की प्रशस्ति । उसमें राजा गुहिल के वंशधर खुंमाणवंशी गोपीनाथ के समय प्रतापसिंह के पुत्र गोपीनाथ के राज्य-समय मेघ नामक वड़-के शिलालेख मंगरा जाति के नागर ब्राह्मण-द्वारा उक्त मंदिर के वनाये जाने का उह्नेख है। २-गोवाड़ी गांव का वि० सं० १४६८ श्राषाढ़( पूर्णिमांत श्रावण )

धिद स्रमावास्या ( ई० स० १४४१ ता० १८ जुलाई ) का लेख।

३—देव सोमनाथ का लें ब— यह लेख खेतशिला पर खुदा हुआं है, परन्तु कई स्थानों में अत्तर अस्पष्ट हैं। इसमें सोमनाथ की महिमा वत-लाई गई है। इससे ज्ञात होता है कि महारावल गोपीनाथ सोमनाथ का वड़ा भक्त श्रौर दानी नरेश था। उसने गुजरात के सुलतान-द्वारा तोड़े हुए उक्त मैदिर का जीर्णेद्धार करवाया। संभव हैं गुजरात के सुल्तान श्रहमदशाह ने श्रपनी चढ़ाई में इस मैदिर को तोड़ा हो।

उदयविलास महल के श्रंप्रेज़ी दक्तर का गील लेख—इसका अधिक-तरं भाग इसकी गील बनाने में नष्ट हो गया, जिससे इसकी उपयोगिता बहुत कुछ नप्ट हो गई है और संवत् आदि का महत्त्वपूर्ण अंश विलकुल जाता रहा। इसके अज्ञर भी घिस गये हैं, फिर भी इससे इतना आशय निकलता है कि महारावल गोपीनाथ के लीलावती नाम की राणी से सोमदास नामक पुत्र हुआ था। संभवतः किसी धर्मस्यान से इस प्रशस्ति का संवंध होना चाहिये।

राजधानी डूंगरपुर में गैवसागर तालाव और गैपपोल नामक दर-गोपीनाथ के वनवाये वाज़ा महारावल गोपीनाथ का वनवाया हुए स्थान माना जाता है।

ख्यात में वि० सं० १४१३ (ई० स० १४४६) में गोपीनाथ की मृत्यु होना वतलाया है, किंतु उसके उत्तराधिकारी सोमदास का वि० सं० १४०६ गोपीनाथ की (ई०स०१४४६) का लेख मिल चुका है, जिससे कह सकते हैं कि वि० सं० १४०६ के पूर्व किसी वर्ष उक्त रावल का मृत्यु देहान्त होना चाहिये। सोमदास के उपर्युक्त लेख से यह भी ज्ञात होता

है कि गोपीनाथ की राणी लीलावती राज श्रीसामंतर्सिंह की पुत्री थी श्रीर इसमें यीलिया गांव में वावड़ी वनवाई थी।

#### सोमदास

महारावल गोपीनाथ के पींछे सोमदास वागड़ का स्वामी हुआ।
तारीस फिरिश्ता में लिखा है—"मांडू के सुल्तान महमूद ने हि॰ स॰ ६६३

क्रंगरपुर पर मार्के (वि॰ सं॰ १४१६=ई॰ स॰ १४४६) में धार आकर
सुलतान महमूदताह कोली और भीलों को सज़ा देने के लिए अपने शाहको चढ़ाई
जादे ग्यासुद्दीन को भेजा। फिर उसने राजपूतो पर
चढ़ाई की। कुंभलगढ़ पहुंचने पर उसे जान पड़ा कि उस किले को विजय
करने में कई वर्ष लग जायंगे, इसलिए वह वहां से डूंगरपुर को रवाना हुआ।
यहां पहुंचकर उसने तालाव के किनारे डेरा डाला। इंगरपुर का राय
(राजा) शामदास (सोमदास) कोहताना (पहाड़ों) में चला गया। वहां से
उसने दो लाख टंके (रुपये) और २१ घोड़े भेजे, जिन्हे लेकर वह लोट गया।
निक्षय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह कथन कहां तक विश्वसनीय है।

प्रतापी महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) को मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र कर्ता (पितृवाती) मेवाड़ का स्वामी हुआ, परन्तु पांच वर्ष पश्चात् सरदारों गार के मुलनान ने उस हत्यारे को निकालकर उसके छोटे भाई राय-गपानुई। न को चढाई मल को मेवाड़ का स्वामी बनाया। फिर वह (ऊदा) मांद्र के सुलतान ग्रयासशाह (ग्रयासहीन) के पास चला गया, परन्तु वहां विजली गिरने से मर गया। तब गयासहीन ने उसके पुत्रों को चित्तोड़ का राज्य दिलाने के लिए मेवाड़ पर चढ़ाई की। चित्तोड़ के पास रायमल की सेना से युद्ध रुआ। इस चड़ाई के समय सुलतान गयासहीन ने मार्ग में द्वंगरपुर को भी तोड़ा था, ऐसा ट्वंगरपुर के रामपोल दरवाज़े के पास के वि० सं० १४३० (चेत्रादि १४३१) शक १३६६ चेत्र (पूर्णिमांत वैशास) पदि ६ (ई० स० १४७४ ता० ७ अप्रेल) गुरुवार के एक शिलालेख से जान

<sup>(</sup>१) भिगाः फिरिस्ता, जिल्ह् ४, ए॰ २२४।

पड़ता है कि जब मंडपाचलपित (मांडूपित ) सुलतान ग्यासुद्दीन ने आकर दूंगरपुर को तोड़ा, उस समय बीलिया के पुत्र रातकाला ने स्वामी के बिना चुलाये ही वहां आकर अपने कुल-धर्म का पालन करते हुए बीरवत में प्राण दिये'।

महारावल सोमदास के समय के श्रब तक नीचे लिखे हुए शिला-रावल सोमदास के लेख मिले हैं—

समय के शिलालेख १—बोलिया गांव की बावड़ी का वि० सं० १४०६ का शिलालेख । इसका आशय यह है कि संवत् १४०४ (चैत्रादि १४०६) शाके १३७१ चैत्र सुदि १३ (ई० स० १४४६ ता० ६ अप्रेल) को रावल सोमदास की राणी सुरत्राणदे ने रावल गजपाल की राणी लीलाई की यनवाई हुई बावड़ी का जीणोंद्वार करवाकर यह प्रशस्ति लगवाई।

२—बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी पट्टे के आसोड़ा गांव का वि० सं० १४१० माघ सुदि ११ (ई० स० १४४४ ता० १० जनवरी) का लेख, जिसमें महा-रावल गंगपालदेव की अस्थि प्रयाग में प्रवेश की गई उस अवसर पर ब्राह्मण शोभा को आसोड़ा गांव में १ हलवाह भूमि दान करने का उहांख है।

३—यांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव से मिला हुन्ना वि० सं० १४१७ (ई० स० १४६०) का शिलालेख, जिसमें भूमिदान करने का उल्लेख है।

४—श्राब् पहाड़ पर श्रचलगढ़ के जैन-मंदिर में श्रादिनाथ के पीतल के विशाल विंच पर खुदा हुआ (आपाढ़ादि) वि० सं०१४१८ (चैत्रादि १४१६, श्रमांत) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ) विद ४ (ई० स०१५६२ ता०१७

<sup>(</sup>१) संवत् १५३० वर्षे शाके १३६६ प्रवर्तमाने चैत्रमासे कृष्ण्य पचे षष्ठयां तिथी गुरुदिने वीलीत्रा मालासुत रातकालइ मंडपाचलपति सुरत्राण ग्यासदीन ऋषि ...... हूंगरपुर भाज तइ स्वामि न इछति ऋषण्यां कुलमार्ग्ग ऋनुपालतां वीरत्रतेन प्राण् छांडी सूर्यमंडल भेदी सायोज्य मुक्ति पामि ।

बेस की छाप से।

बीलीपा माला का पुत्र रातकाला संभवतः भील होगा।

श्रिमल ) का लेख, जिसका श्राशय यह है कि कुंभलमेर महादुर्ग के स्वामी महाराणा कुंभकर्ण के राज्य-समय श्रिबंदाचल के लिए रावल श्रीसोमदास के राज्य में श्रोसवाल जाति के शा० शाभा (शोभा), भार्या कमीदे श्रीर पुत्र माला तथा साल्हा ने इंगरपुर में सूत्रधार लूंवा श्रोर लापा श्रादि से श्रादिनाथ की यह मूर्ति वनवाई, जिसकी प्रतिष्ठा तपागच्छ के लद्मीसागर-सूरि ने की।

४—उसी मंदिर में शांतिनाथ की पीतल की मूर्ति का (आषाढ़ादि) वि० सं० १४१ (चेत्रादि १४१६, अमांत) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ) वदि ४ (ई०स० १७६२ ता० १७ अमेल) शनिवार का लेख, जिसमे डूंगरपुर के रावल श्रीसोमदास के राज्य-समय ओसवाल जाति एवं चकेश्वरी गोत्र के शा० मंभव की मार्या पात्सुत शा० शाभा (शोभा) की भार्या कर्मादे ने अपने पति के कल्याण के निमित्त डूंगरपुर के सूत्रधार नाथा और लुंभा से शांतिनाथ का विंव वनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा लद्मीसागरसूरि ने की।

६—देव सोमनाथ के मंदिर का वि० सं० १४२२ श्रापाढ़ सुदि७ रवि-वार ( ई० स० १४६४ ता० ३० जून ) का लेख, जिसमे उस( महारावल सोम-वास ) के समय सोमनाथ के मंदिर में तोरण वनने का उत्लेख है।

७—श्रांतरी गांव की प्रशस्ति, जो (श्रापाढ़ादि) वि० सं० १४२४ (चेत्रादि १४२६) वेशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ) वदि १० (ई० स० १४६६ ता० ६ मई) को महारावल सोमदास के समय में खोदी गई थी। उससे इतना श्रीर श्रात होता है कि रावल सोमदास का मुख्य मंत्री भी साहहराज था। उस-(साहहराज) ने चूंडावाड़ा के वारिया श्रादि वलवान भीलों को सज़ा देकर कटार (कटारा) प्रदेश को उनके श्रातंक से वचाया श्रीर वहां (श्रांतरी) के शांतिनाय के मन्दिर में मंडप तथा देवकु लिकाए वनवाई।

<sup>(</sup>१) यश्चंडचुडवाटके वार्यादिवलिष्ठश्चरकटकभटान् । जित्वा करोजिण्कंटकं कटारिदेशं ॥ २५ ॥ मृत लेख की क्राप से ।

द—आवू के अचलगढ़ पर आदिनाथ की पीतल की मूर्ति पर (आ०) वि० सं० १४२६ (चैत्रादि १४३०, आमांत ) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि ४ शुक्रवार (ई० स० १४७३ ता० १६ अप्रेल ) का लेख है, जिससे महारावल सोमदास के समय में उक्त मूर्ति का इंगरपुर में वनना पाया जाता है।

६-१०—चीतरी गांव के वि० सं० १४३६ श्रापाढ़ सुदि १ (ई० स० १४७६ ता० २० जून) के दो लेख, जिनका श्रिमियाय यह है कि महाराजा-धिराज श्रीसोमदास के राजत्वकाल में वांसवाला (वांसवाड़ा) श्राम में रहते समय युवराज श्रीगंगदास ने भट्ट सोमदत्त को चीतली गांव में चार हल की भूमि दी'।

इन लेखों से निश्चित है कि वि० सं० १४०६ से १४३६ (ई० स० १४४६ से १४७६) तक सोमदास विद्यमान था। उसके उत्तराधिकारी गंगदास का सबसे पहला लेख वि० सं० १४३६ का मिला है, अतएव वि० सं० १४३६ (ई० स० १४७६) में ही उस(सोमदास) की मृत्यु होना निश्चित है। ख्यात में उसका देहांत वि० सं० १४३६ में होना लिखा है, जो ठीक नहीं है। उसकी एक राणी का नाम हरखमदे था, जिसने अपने पित की मृत्यु के पीछे कल्याणपुर के पास करजी गांव में विष्णु का मन्दिर चनवाया था।

राजपूताना म्यूजियम् की ई॰ स॰ १६३० की रिपोर्ट; ए॰ ३-४। श्रांतरी गांव की प्रशस्ति में साल्हराज के वंश का विशद वर्णन है। खेद है कि वह कई जगह से दूरी हुई है श्रीर उसके कुछ श्रचर विस भी गये हैं तथापि वह साल्हराज श्रीर उसके वंश का इतिहास जानने के लिए उपयोगी है।

(१) · · · · · · स्विस्त संवत् १५३६ स्त्रापाटसुदि १ पूर्व महा-राजाधिराजश्रीसोमदासिवजयराज्ये स्त्रचेह श्रीवांसवालाग्रामात् युवराज-श्रीगंगदास एतेः भट्टसोमदत्त एतेभ्यः चीतलीग्रामे भूमिहल ४ च्यारि उदक्षधारया शासनपत्रप्रसादीकृतं ए भूमि प्रयागि संकल्प करी · · · · · ·

#### गंगदास

महारावल गंगदास, जिसको गांगेव और गांगा भी कहते थे, वि० सं० १५३६ ( ई० स० १४८० ) में डूंगरपुर का स्वामी हुआ।

द्वंगरपुर में वनेश्वर के मन्दिर के आषाढ़ादि वि० सं० १६१७ (चेत्रादि १६१८) ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० स० १४६१ ता० १७ मई) के राय-रायां महारावल आसकरण के समय के शिलालेख में लिखा है कि ईडर के स्वामी भाण को १८००० सेना के साथ गंगदास का युद्ध हुआ, जिसमें उसने भाण के सिर पर प्रहार किया और उसकी सेना को तितर-बितर कर दिया । इस लड़ाई का कारण श्रज्ञात है।

वि० सं० १४४३ श्रोर १४४४ के वीच किसी वर्ष महारावल गंगदास का शरीरांत श्रोर उदयसिंह का राज्यारोहण हुश्रा होगा, क्योंकि प्राप्त लेखें। में गंगदास का सब से पिछला लेख वि० सं० १४४३ (ई० स० १४६६) का श्रोर उसके क्रमानुयायी उदयसिंह का सबसे पहला लेख वि० सं० १४४४ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० १४६८ ता० १८ नवम्बर) रविवार का है।

महारावल गंगदास के समय के नीचे लिखे हुए शिलालेखादि मिले हैं—

१—वांसवाड़ा राज्य के इटाउवा गांव का वि० सं०१४३६ पौष-यदि = (ई० स०१४=० ता० ४ जनवरी) का लेख, जिसमें रावल गंगदास के समय राठोड़ भूरा के मारे जाने का उत्लेख है।

२—वांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव का वि० सं० १४३८ श्राषाक सुदि १४ (ई० स० १४८२ ता० १० जून) का शिलालेख।

३-पारड़ा गांव से मिला हुआ विष्णु की पाल का वि० सं० १४४२

<sup>(</sup>१) वभूव तस्यापि सुतो वलीयान् । श्रीगंगदासो हि रगो विजेता ॥ ५ ॥ येनाष्टादशसाहस्रं वलं भग्न महात्मना । इलादुर्गायिपो भानुर्भाले गर्जेन ताडितः ॥ ६॥

पंशा मेवाह के स्वामी रहे श्रीर माहप-राहप को सीसोदा जागीर में मिला, जिसमे उनके वंशज सीसोदिया कहलाये। चेमसिंह के दो पुत्र थे—सामंत-सिंह श्रीर कुमारसिंह, जिनमें से सामंतासिंह ने पहले मेवाड़ पर राज्य किया फिर यह वागड़ की तरफ चला गया। वहां उसका वि० सं० १२३६ का शिलालेय मिला है, जिससे सिंह है कि इंगरपुर राज्य का संस्थापक सामंतासिंह था, न कि माहप।

सामंतर्सिंह के वंशजों ने दूसरे राज्य की भूमि को दवाकर श्रपने राज्य को वढ़ाने की अपेद्मा विजित भूमि पर ही अपना अधिकार स्थिर रक्षने का उद्योग किया, जिससे वे राज्य का विस्तार श्रधिक न कर सके। धागर की रचा के लिए उन्हें समय-समय पर गुजरात श्रीर मालवे के सुल-तानों और दिली के मुगल वादशाहों, मेवाड़ के महाराणाओं एवं मरहटों तथा मिथियों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें कई वार राजधानी हाथ से निकल गई श्रीर उसपर शत्रुश्रों का श्रधिकार हो गया। उस समय वहां के इतिहास की बहुतसी उपयोगी सामग्री नष्ट होगई, जिससे बहां का कम-यद प्राचीन इतिहास नहीं मिलता। प्राचीनता की दृष्टि से राजपूताने के श्रन्य राज्यों की श्रपेचा डूंगरपुर राज्य का महत्व कम नहीं है। सुदीर्घ श्रवधि से उस विजित प्रदेश पर, जहां सामंत्रसिंह ने श्रपने वाहुवल से श्रधिकार किया था, यह राज्य श्रवतक विद्यमान है। इतने प्राचीन राज्य का मर्याग सुन्दर इतिहास लिखने के लिए तत्सम्बन्धी प्रचुर सामग्री का मान होना नितांत आवश्यक था। अतएव मेंने इसकी पृर्ति के उद्देश्य से वहां की सामग्री एकत्र करना आरम्भ किया। इस सामग्री के निम्नांकित विभाग हो मकते हैं:-

- ( ? ) शिलालेम, दानपत्र श्रीर सिक्ने।
- (२) यऱ्या-भाटों तथा राणीमंगों की य्यातें श्रोर प्राचीन हस्त-निरित्र पुस्तकें।
- (३) मुललमान विद्यानों के लिखे हुए इतिहास, जिनमें डूंगरपुर गायमम्बन्धी उल्लेण हैं।

फाल्गुन (चैत्रादि चैत्र) वदि [७] (ई०स० १४८६ ता० रेप्टफर्स्वरी) शनिवार का दानपत्र । इसमें रावल गंगदास-द्वारा भूमिदान होने का उल्लेख है ।

४—देव-सोमनाथ के मन्दिर का वि० सं० १४४८ (चैत्रादि १४४६)
शाके १४१४ वैशाख सुदि ३ (ई० स० १४६२ ता० ३१ मार्च) का लेख।
इसमें महारावल गंगदास के राज्य-समय देव-सोमनाथ के मंदिर में एक
तोरण बनाने का उल्लेख है और उसकी उपाधि रायरायां महारावल लिखी
है। उक्त संवत् के पीछे के वागड़ (इंगरपुर और वांसवाड़ा) के राजाओं
के कई एक शिलालेखादि में भी उनकी उपाधि रायरायां पाई जाती है।

४—कण्वा गांव के देवी के मन्दिर का वि० सं० १४४३ शाके १४१८ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० १४६६ ता० १० नवम्बर) गुरुवार का लेख। इसमे महारावल गंगदास के राज्यकाल मे उपर्युक्त मंदिर के जीणीं- द्धार का वर्णन है।

### उदयसिंह

वि० सं० १४४३ (ई० स० १४६६) श्रीर वि० सं० १४४४ (ई० स० १४६८) के बीच किसी समय महारावल उदयसिंह वागड़ का स्वामी हुआ।

महाराणा रायमल के समय सुलतान गयासुद्दीन ने पितृघाती उदय-सिंह के पुत्र सहसमल श्रीर सूरजमल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए

महाराणा रायमल की सहायताथै उदयसिंह का ज़फ़रख़ां से लडने की जाना वि० सं० १४३१ में चित्तोड़ पर चढ़ाई की, जिसमें उस( सुलतान )की हार हुई। उसका वदला लेने के लिए ग्रयासुद्दीन ने फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने का विचार कर एक बड़े लश्कर के साथ श्रपने

सेनापित ज़फ़रखां को मेवाड़ पर भेजा। वह मेवाड़ के पूर्वी भाग को लूटने खगा, जिसकी सूचना पाते ही महाराणा अपने पांचों कुंवर—पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामिस्ह, पत्ता (प्रताप) और रामिस्हि—तथा कांधल चूंडावत (रत्निसिंहोत), सारंगदेव अज्ञावत, रावत सूरजमल च्लेमकरणीत आदि

<sup>(</sup>१) बढ़वे की ख्यात में वि० सं० १४६१ भादपद सुदि १३ को महारावल उदयासिंह का गई। बैठना लिखा है, जो श्रसंगत है।

सरदारों सिहत मांडलगढ़ को तरफ वढ़ा। वहां ज़फरखां के साथ धमासान युद्ध हुआ, जिसमे दोनो पद्म के वहुत से वीर मारे गये और ज़फ़रखां हारकर मालवे को लौट गया। इस युद्ध के प्रसंग मे वि० सं० १४४४ (ई० स० १४८८) की एकलिंगजी के दिनण द्वार की प्रशस्ति मे लिखा है कि महाराणा ने मांडलगढ़ के पास जाफ़र के सैन्य का नाश कर शकपित गयास के गवीं तत सिर को नीचा कर दिया। वहां से वह मालवे की और वढ़ा और बैरावाद की लड़ाई में यवन सेना को तलवार के घाट उतारकर मालवावालों से दंड लिया और अपना यश वढ़ाया।

फ़ारसी तवारीको में गयासुद्दीन के साथ रायमत का युद्ध होने का कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु उपर्युक्त प्रशस्ति में युद्ध होने का स्पष्ट वंर्णन है। महाराणा रायमल की प्रशंसा में रचे हुए रायमल रासे में भी ज़फ़रख़ां के साथ रायमल का युद्ध होना लिखा है। इस युद्ध में हूंगरपुर की श्रोर से उद्यसिंह का विद्यमान होना पाया जाता है। महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने 'वीर-विनोद' में 'रायमलरासा' के श्रनुसार उक्त युद्ध के लिए सरदारों श्रादि को जो घोड़े दिये गये उनकी तालिका भी दी है, जिसमे रावल उदयसिंह को उच्चेश्रवा नामक घोड़ा देने का उल्लेख है।

हंगरपुर के शिलालेखें। से जान पड़ता है कि महारावल उदयसिंह वि० सं० १४१४ के आसपास से १४६४ तक वागड़ का स्वामी रहा। इस स्थिति में महारावल हो जाने के पश्चात् उसका इस युद्ध में सिम-लित होना संभव नहीं, क्योंकि एकलिंगजी के दिल्लिण द्वार की प्रशस्ति, जिसमें महाराणा रायमल का ज़फ़रखां को परास्त करने का उल्लेख है, वि० सं० १४८५ (ई० स० १४६६) में बनी थी अतप्त यदि रायमलरासे का कथन ठीक हो तो यही मानना पढ़ेगा कि उदयसिंह ने कुंबरपदे में महाराणा की सहायता के लिए जाकर ज़फ़रखां से युद्ध किया हो।

र्रंडर के राव भाग की मृत्यु होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र सूर्यमल वहां की गही पर वैटा शीर १८ महीने राज्य कर मर गया। तब सूर्यमल की पुत्र रायमण र्रंडर का राजा हुआ। उसकी छोटी अवस्था होने से उसका चाचा ईडर के राव रायमले को गही दिलाने मे उदयसिंह की सहायता

भीम उसे निकालकर वहां का स्वामी बन गया। रायमल ने चित्तोड़ पहुंच-कर सुप्रसिद्ध महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) की शरण ली। उसकी कुलीनता के कारण महाराणा ने उसे अपने यहां रक्खा श्रोर श्रपनी

पुत्री का संबंध भी उसके साथ कर दिया। कुछ समय पीछे भीम भी सर गया और उस( भीम )का पुत्र भारमल ईंडर का स्वामी बना। महाराणा सांगा ने रायमल को पुनः गद्दी दिलाने के लिए श्रपनी सेना भेजी, जिसमें सिमंलित होने के उद्देश्य से महारावल उदयसिंह के नाम वि॰ सं० १४७० माघ सुदि ४ (ई० स० १४१४ ता० ३० जनवरी ) को पत्र भेजा। महारावल भी अपनी सेना सहित महाराणा के सैन्य में सिमलित हो गया। इस सिम-लित सेना ने भारमल को हटाकर ईडर पर फिर रायमल का अधिकार करा दिया, जिससे भारमल गुजरात के सुलतान के पास चला गया।

हिं सं ६२० (विं सं १४७१= ईं सं १४१४) में गुजरात के सुलतान सुज़फ्फ़रशाह ( दूसरें) ने ईडर पर भारमल का ऋधिकार करा देने के लिए श्रहमदनगर के स्वामी निज़ासुरसुरक को हुक्म दिया । निज़ा-मुल्मुल्क ने रायमल को ईडर से निकाल दिया और पहाड़ों में उसका पीछा किया, जिसमें उस( निज़ामुल्मुल्क )को बहुत हानि उठानी पड़ी। एक बार एक भार के सामने उस( निज़ामुल्मुल्क )ने महाराणा संग्रामसिंह के लिए कुछ अपशब्द कहे। भाट-द्वारा महाराणा को निज़ासुल्सुल्क की गुस्ताखी का हाल मालूम होने पर वह बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने गुजरात पर चढ़ाई कर दी। महाराणा चित्तोड़ से रवाना होकर वागड़ में होता हुआ डूंगरपुर पहुंचा। उस समय रावल उदयसिंह भी श्रपनी सेना लेकर महा-राणा के साथ हो गया। इस सिमालित सैन्य के प्रभाव से भय खाकर निज़ा-मुल्मुल्क भागकर श्रहमद्नगर चला गया । इधर महाराणा ने ईडर के राज्य पर फिर रायमल का ऋभिषेक कर दिया। वहां से ऋागे बढ़कर महा-राणा ने श्रहमदनगर को जा घेरा, तो मुसलमानों ने किले के दरवाज़े वन्द कर युद्ध आरम्भ किया। इस युद्ध में वागड़ का एक नामी सरदार —

हंगरसिंह चोहान—बुरी तरह घायल हुआ और उसके कई भाई-वेटे मारे गये। इस अवसर पर हंगरिसंह के पुत्र कान्हींसेह ने वड़ी वीरता दिखलाई। उक्त किले के लोहे के किवाड़ तोड़ने के लिए जब हाथी आगे बढ़ाया गया, तब वह उनमें लगे हुए तेज भालों के कारण मुहरा न कर सका। यह देखकर बीर कान्हींसेह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत से कहा कि दाथी को मेरे बदन पर हल दे। तदनुसार कान्हींसेह पर हाथी ने मुहरा किया, जिससे उसका बदन भालों से छिन्न-भिन्न हो गया और वह तत्त्रण मर गया, परन्तु किवाड़ टूट गये। राजपूत लोग किले में जा घुसे और उन्होंने मुसलमानी सेना को काट डाला। मुवारिजुल्मुल्क किला छोड़कर खड़की के रास्ते से भाग गया। इस प्रकार उस सेना ने निज़ामुल्मुल्क का घमड चूर्ण कर अहमदनगर को लूटा। किर वह सेना वड़नगर और बीसलनगर की और बढ़ों और वहां के हाकिम हातिमलां को मारकर उसने उन नगरों को लूटा तत्त्र्यात् महाराणा चित्तोड़ को और उदयसिंह हूंगर-पुर को लौट गया।

निज़ामुल्मुल्क पर की चढ़ाई के समय गुजरातवालों की वड़ी हानि
एई जिसका बदला लेने के लिए हिजरी सन् ६२७ (ई० स० १४२०=वि०
गुजरात के मुलतान सं० १४७७) में गुजरात के सुलतान मुज़फ्फ़रशाह
गुज़फ्तरशाह की बागड (दूसरे) ने रावल उदयसिंह पर सेना भेजी, उसके
पर चढारं विपय में मिराते सिकन्दरी में लिखा है—"बागड़
का राजा (उद्यसिंह) राणा (सांगा) से मिल गया था, इसलिए सुलतान ने उसके आसपास का मुल्क बरबाद करने के लिए सेनाएं भेजी। उन्होंने
गजा की राजधानी को जलाकर खाक कर दिया। फिर वे सागवाड़े होती
एई बांसवाड़े के निकट पहुंचीं। गुजाउल्मुल्क और सफ़दरखां मुजाहिडुल्-

<sup>(</sup>१) सुहणोत नेणसी को प्यात, (हस्तालिखित) पत्र २१, पृ० १। चीरविनोद; भाग १, ए० ३११। हरविलास सारका, महाराणा सांगा; पृ० म०-म१। मेरा राजपूताने या प्रतिहास, जि० २, पृ० ६६२।

<sup>(</sup>२) मेरा राजपूराने का इतिहास, जिएड २, पृ० ६६०-६३ । फार्बस, रासमाला,

मुल्क के साथ हरावल में रहे। उनके साथ दो सौ सवार थे। जब उन्हें यह सूचना मिली कि बांसवाड़े का राजा दो कोस पर है, तो वे तुरंत रवाना हुए। मुसलमानों को थोड़ी संख्या में देखकर हिन्दुओं ने उनपर हमला किया हिन्दुओं की संख्या दसगुनी थी, तो भी अन्त में मुसलमानों की विजय हुई"।

इस लेख से ज्ञात होता है कि मुसलमानों के केवल दो सौ ही सवार थे और राजपूतों के पास उनसे दसगुने। इस अवस्था में मुसलमानों की विजय असंभव जान पड़ती है। अनुमान यही होता है कि मुसलमानी सेना हारकर भाग गई हो। मुसलमान इतिहासलेखक हिन्दुओं से मुसलमानों की हार होने की बात प्रथम तो लिखते ही नहीं, कदाचित् किसी ने युद्ध का परिणाम लिखा, तो हारकर लौटने के स्थान में अपनी फ़तह होना या पेशकशी लेकर लौट जाना वतलाते हैं।

गुजरात के सुलतान सुज़फ्फ़रशाह के कई शाहज़ादे थे, जिनमें से सिकन्दरख़ां ( सिकन्दरशाह ) सब से वड़ा होने से राज्य का उत्तराधिकारी था। सुलतान भी उसी को अधिक चाहताथा, क्योंकि गुजरात के शाहजादे वहीं सब से योग्य था। हि॰ स॰ ६३१ (वि॰ सं० बहादुरला को शरख देना १४८२=ई० स० १४२४ ) में खुलतान ईडर पर चढ़ा, उस समय उसके दूसरे पुत्र वहादुरखां ने ( जो पीछे से वहादुरशाह नाम से गुजरात का स्वामी हुआ) अपने पिता से शिकायत की कि मुभे जो खर्च मिलता है, वह मेरे पद के अनुरूप नहीं, इसलिए मुभे भी सिकन्दरखां के बराबर मिलना चाहिये, परन्तु जब सुलतान ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया तब वह अप्रसन्न होकर अहमदाबाद लौट गया और वहां से सीधा महारावल उदयसिंह के पास पहुंचा । उदयसिंह ने उसे वड़ी खातिर के साथ अपने यहां रक्खा। कुछ समय तक वहां रहने के पश्चात् वह महाराणा संप्रामसिंह के पास चित्तोड़ में जा रहा।

<sup>(</sup>१) बेले; हिस्ट्री ऑफ़् गुजरात, पृ० २७२।

<sup>(</sup>२) बेले; हिस्टी श्रॉफ़ गुजरात, पृ०२७७। ब्रिग्ज़; फ़िरिश्ता, जि० ४, पृ०६६।

कमज़ोर हो गया, यदि वहां और थोड़े समय तक सहायता न पहुंचती तो मुगलो की हार निश्चित थी। बावर ने एकदम सहायता भेजी श्रौर चीनतीमूर सुलतान ने राजपूतों के वाम पार्श्व के मध्य भाग पर हमला किया, जिससे मुगल सेना का दिवाण पार्श्व नष्ट होने से वच गया। चीनतीमूर के इस हमले से राज-पूतों के अग्रभाग और वाम पार्ख मे विशेष अन्तर पड़ गया, जिससे मुस्तफ़ा ने श्रच्छा श्रवसर देखकर तोपों से गोलो की वर्षा शुरू कर दी। इस तरह मुगलों के दिल्ला पार्श्व की सेना को सँभल जाने का मौका मिल गया। दिच्या पार्क्स की श्रोर मुग्रल सेना का विशेष ध्यान देखकर राजपूतो ने वाम-पार्ख पर ज़ोर शोर से हमला किया, परन्तु उसी समय एक तीर महाराणा के सिर में लगा, जिससे वह मूर्ज्छित हो गया, जिससे कुछ सरदार उसे पालकी में विठाकर मेवाड़ की तरफ़ ले गये। महाराणा को अनुपस्थित देख-कर राजपूत हतोत्साह न हो जावे, इस विचार से उपस्थित सरदारो ने सादड़ी के भाला श्रजा को महाराणा के हाथी पर विठलाया श्रौर वे उसकी श्रध्यत्तता में लड़ने लगे। वाम पार्श्व पर राजपूतो का श्राक्रमण देख घेरा डालने-वाली सेना के अफ़सर मुमीन आताक और रुस्तम तुर्कमान ने आगे वढ़कर राजपूतों पर हमला किया। वावर ने भी ख़ाजा हुसेन की श्रध्यक्ता में एक श्रीर सेना उधर भेजी। श्रवतक युद्ध का परिणाम श्रनिश्चित था। एक श्रीर मुग़लों का तोपखाना धड़ाधड़ अग्नि-चर्पा कर राजपूतो को तहस-नहस कर रहा था तो दूसरी श्रोर राजपूतो का प्रचंड श्राक्रमण मुगलों की संख्या को वेतरह कम कर रहा था। इस समय वावर ने दोनों पार्झों की घेरनेवाली सेना को आगे वढ़कर घेरा डालने के लिए कहा और उस्तादअली को भी गोले वरसाने का हुक्म दिया। तोपो के पीछे सहायतार्थ रक्खी हुई सेना को उसने चंद्रकिचयों के बीच में कर राजपूतों के अग्रभाग पर हमला करने के लिए श्रागे वट्टाया । तोपों की मार से राजपूतों का श्रयभाग कमज़ोर हो गया। उनकी इस श्रवस्था को देखकर मुग़लों ने राजपूतों के दक्षिण भीर वाम-पार्स पर प्रचंड वेग से आक्रमण किया और वावर की हरावल के दोनों भागों एवं दोनों पार्सों की सेनाएं तोपसाने के साथ साथ अपनी अपनी

दिशा में आगे बढ़ती हुई घेरा डालनेवाली सेनाओं की सहायक बन गई। इससे राजपूतो में गड़बड़ मच गई श्रौर वे श्रग्रभाग की तरफ़ जाने लगे, परन्तु फिर उन्होंने कुछ सँभलकर मुग्रलो के दोनों पार्झों पर हमला किया और मध्य-भाग तक उनको खदेड़ते हुए वे बाबर के निकट पहुंच गये। इस समय तोपखाने से मुगल सैन्य को बड़ी सहायता मिली। तोपों के गोलों के आगे राजपूत उहर न सके और पीछे हटने लगे । मुगलों ने फिर श्राक्रमण किया श्रौर सबने मिलकर राजपूतों को घेर लिया। वीर राजपूतों ने भी तलवारों श्रौर भालों से उनका सामना किया, किन्तु चारों श्रोर से धिर जाने और सामने से गोले बरसते रहने से उनका संहार होने लगा<sup>9</sup>। श्रन्तिम परिणाम यह हुश्रा कि विजय-लद्मी ने मुगलों को जयमाल पहनाई। इस युद्ध में राजपूतों ने वीरता प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं रक्खी श्रौर उनके नामी-नामी सरदार मारे गये। महारावल उदयसिंह ने वीरता-पूर्वक युद्ध करते हुए स्वर्गारोहण किया श्रीर उसका पुत्र जगमाल घायल हुन्ना। श्रपने पास तोपें न होने से ही राजपूतों ने बहुत हानि उंठाई। इस युद्ध में राजपूतों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी श्रदूर-दर्शिता ही थी।यदि राजपूत मुगलों पर त्राक्रमण करने में त्वरा करते और शृत्र-पद्म के सामने दो महीने तक निरर्थक पड़े न रहते तो बाबर पर उनकी विजय निश्चित थी।

महारावल उदयसिंह के पृथ्वीराज श्रीर जगमाल नामक दो पुत्र थे। श्रपनी विद्यमानता में ही उक्त महारावल ने वागड़ राज्य के दो विभाग कर एक

हूंगरपुर राज्य के भाग (पश्चिमी) ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के लिए रक्खा दो विभाग होना श्रीर दूसरा (पूर्वी) जगमाल को दे दिया।

चीच गांव ( बांसवाड़ा राज्य ) के ब्रह्मा के मन्दिर के वि० सं० १५७७

<sup>(</sup>१) रज्बुक वितियम्सः; ऐन ऐम्पायर-बिल्डर श्रॉफ़ दि सिक्स्टीन्थ सेक्चरीः, पृ० १४३-४। श्रर्स्किनः; हिस्ट्री श्रॉफ़ इंडियाः; पृ० ४७२-३। ए एस्. वेवरिज-कृत तुजुके बावरी का श्रंग्रेज़ी श्रनुवादः; पृ० ४६८-७३।

<sup>(</sup>२) तुजुके वावरी का भंग्रेज़ी भनुवाद; पू॰ ५७३ । वीरविनोद; भाग १, पू॰ ३६६ ।

कार्तिक सुदि २ (ई० स० १४२० ता० १३ अक्ट्रवर ) के शिलालेख मे जगमाल को 'महारावल' लिखा है। मिराते सिकन्दरी के आधार पर वि० सं० १४७७ (ई० स० १४२०) में गुजरात के खुलतान मुज़फ्प्ररशाह की चढ़ाई के समय हूंगरपुर से सागवाड़े होकर वांसवाड़े जाते हुए मार्ग में वांसवाड़े के राजा का दो कोस दूर रहकर उससे युद्ध होना पहले बतलाया गया है। इससे अनुमान होता है कि वि० सं० १४७७ (ई० स० १४२०) के पूर्व ही उदयसिंह ने अपने राज्य के दो विभाग कर दिये थे। इसका विशेष विवरण वांसवाड़े के इतिहास में लिखा जायगा। वागड़ राज्य के दो विभाग किये जाने का कारण संभवतः यही प्रतीत होता है कि जगमाल की माता पर अधिक प्रीति होने से उसकी प्रसन्न रखने के लिए ऐसा किया गया हो।

महारावल उदयसिंह के समय के वि० सं० १४४४ से १४५१ (ई० स० १४६८ से १४२४) तक के संवत्वाले ६ श्रीर एक विना संवत् का-डेसां की महारावल उदयसिंह के वावड़ी का—शिलालेख मिला है, जिनसे उसका समय के शिलालेखादि समय निर्णय करने के श्रतिरिक्त श्रीर कोई सहायता नहीं मिलती।

<sup>(</sup>१) संवत् १५.७७ वरषे (वर्षे) काती सुद (कार्तिकसुदि) २ द(दि)ने महाराउलश्रीजगमालवचनात् । सुल लेख की छाप से।

<sup>(</sup>२) उपर्युक्त शिलालेखों का विवरण इस प्रकार है-

<sup>(</sup>क) कांकरुमा गांव (वांसवाड़ा राज्य) का वि० सं० १४४४ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० १४६८ ता० १८ नवम्बर ) रविवार का लेख।

<sup>(</sup>रा) यामवादा राज्य के गढ़ी पट्टे के श्रासोदा गांव का (श्रा०) वि० सं० १४४६ (चित्राटि १४४७) वैशाख सुदि "(ई०स० १४०० श्रप्रेल) गुरुवार का लेख।

<sup>(</sup>ग) वजनाणा गांव (बांसवाड़ा राज्य) का वि० सं० १११७ श्रापाद सुदि २ (एं॰ स॰ १४०० ता० २८ जून) रविवार का लेख।

<sup>(</sup>प) पाइला गाव के शिव-मन्दिर का श्रापादादि वि० सं० १४६३ (चेशादि १४६४) मेपष्ट (पर्शिमांन भाषाद) विट ४ (ई० स० १४०७ ता० ३० मई) का लेख ।

महारावल उदयसिंह वीरप्रकृति का पुरुष था। उसका पिछला जीवन मुसलमानों से लड़ने में ही बीता। उसने गुंजरात के सुलतानों के उदयसिंह का व्यक्तिल नाराज़ होने की कुछ भी परवाह न कर वहां के शाह-ज़ादों श्रीर श्रफ्तसरों को श्रपने 'यहां शरण दी। वह भारत में पुनः हिन्दू-साम्राज्य का श्रभ्युदय देखना चाहता था। भारत के हिन्दू राजाओं में उस समय मेवाड़ का महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) ही सम्राट् पद के योग्य था, इसलिए उसने उक्त महाराणा का साथ देकर युद्ध चेत्र में श्रपने प्राणों की श्राहृति दी। तुजुके वावरी में खानवे के युद्ध में उसके साथ वारह हज़ार सेना होने का अन्नेख है, जिससे उसके राज्य-विस्तार, वैभव तथा शक्ति-संपन्न होने का श्रनुमान हो सकता है। उसने चित्तोड़ श्रीर ईडर के स्वामियों को यथासमय सहायता देकर पारस्परिक स्नेह में वृद्धि की, परन्तु यह निस्सेदेह कहना होगा कि वहु-विवाह की दृषित प्रथा के कारण चिर-प्रचलित प्रथा की उपेज़ा कर उसने वागड़ के दो विभाग करने में वड़ी भारी भूल की, जिसके फल-स्वरूप वे दोनों राज्य निर्वल हो गये श्रीर उन्हें पर्याप्त हानि उठानी पड़ी।

<sup>(</sup>ङ) नौगामा गांव (वांसवादा राज्य) के जैन-मंदिर का वि॰ सं॰ १४७१ कार्तिक (पूर्णि॰ मार्गशीर्ष) वदि २ (ई॰ स॰ १४१४ ता॰ ४ नवम्यर) शनिवार का लेख।

<sup>(</sup>च) भेकरोड़ गांव के तालाब की पाल का (श्राषादादि) वि॰ सं॰ १४७४ (चैत्रादि १४७४) वैशाख सुदि २ (ई॰ स॰ १४१८ ता॰ १२ श्रप्रेल ) सोमवार का लेख।

<sup>(</sup> छ ) श्रोवरी गांव का वि० सं० १४७७ माघ सुदि ( १४ ) ( ई० स० १४२१ जनवरी ) का लेख।

<sup>(</sup>ज) हुंगरपुर के रामपोल दरवाज़े का आपाइ।दि वि॰ सं॰ १४७७ (चैन्नादि १४७८) शाके १४४३ (ई॰ स॰ १४२१) का अस्पष्ट लेख।

<sup>(</sup>भा) हुंगरपुर के महाकालेश्वर के मंदिर का श्रापाटादि वि॰ सं॰ १४८१ (चैत्रादि १४८२) बैशास सुदि ४ (ई॰ स॰ १४२४ ता॰ २७ झतेल) गुरुवार का लेख।

### सातवां अध्याय

# महारायल पृथ्वीराज से महारावल कमीसंह (दूसरे) तक

### पृथ्वीराज

खानवे के युद्ध मे महारावल उदयसिंह के काम श्राने की स्वना पाकर वि० सं० १४८४ के वैशाख मास (ई० स० १४२७) मे पृथ्वीराज हूंगश्रातृ-विरोध रपुर का स्वामी हुआ । उसके पिता उदयसिंह ने श्रपनी विद्यमानता मे ही वागड़ राज्य को दो भागों मे विभक्त कर एक भाग श्रपने छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया था। जगमाल खानवे के युद्ध में घायल हुआ, परन्तु नीरोग होने पर वागड़ में श्राया श्रीर बांसवाड़े में रहने लगा।

अपने पिता के द्वारा वागड़ के दो भाग किये जाने से पृथ्वीराज असंतुष्ट था. क्यांकि यह वात राजपूतों की चिर-प्रचलित प्रथा के विरुद्ध थी,
इसलिए जगमाल को वागड़ से निकालने के लिए उसने अपने सरदार
वागड़िये चोहान मेरा और रावत पर्वत लोलाडिये को सेना सहित भेजा।
उनसे पराजित होकर वह (जगमाल) भागा और पहाड़ों मे जा रहा और
फिर वह मेवाड़ के महाराणा रन्नसिंह के पास सहायतार्थ गया। जगमाल के
अधानस्य प्रदेश पर अधिकार कर जब वे दोनो सरदार इंगरपुर लोडे, तब
उन्होंने समभा था कि हम वड़ा काम कर आये हैं, इसलिए हमारी मानमयांडा और जागीर मे बृद्धि होगी, परन्तु पृथ्वीराज का एक निजी सेवक,
ओ सेना मे सम्मिलित था, पहले घर पहुंच गया और उसने एकान्त मे उस
(पृथ्वीराज) को सब बृत्तान्त कह यह वात मिड़ा दी कि जगमाल ऐसी घात

<sup>(</sup>१) मितिराम बाँगीताम, पेतिहासिक वात, संग्या ३१। राजपूनामा गेज़िटियर; पिद १ के कन्नर्गत बांसवाहे का गेज़िटियर, ४०१०४-१ (ई० स०१=७६ का सन्दर्भ)।

- (४) राजकर्मचारियों के संग्रह के लिखित वृत्तांत श्रीर वंशीवलियां।
- (४) राजकीय पत्रव्यवहार श्रोर सनदें।
- (६) उन्नीसवीं शताब्दी में लिखे गये विद्वानां के इतिहास, जिनमें इंगरपुर राज्य का वृत्तान्त है।

उपर्युक्त सामग्री में से इंगरपुर राज्य से प्राप्त शिलालेख श्रौर दानपन्न यहां के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश डालते हैं। इंगरपुर राज्य के निवासियों को इतिहास संरच्या का विशेष अनुराग था, इसीलिए वहां से अनेक शिलालेख श्रौर ताम्रपत्र मिले हैं। इन शिलालेखों में कुछ तो अत्यंत सुन्दर लिपि में खुदे हुए हैं श्रौर किसी-किसी में वंशाविलयां भी दी गई हैं। वहां के प्रायः सभी बड़े-बड़े मिन्दरों श्रौर वावड़ियों में सुन्दर प्रशस्तियां लगी हुई हैं, जिनसे जान पड़ता है कि इंगरपुर के नरेशों, राणियों तथा वहां की प्रजा को लोकोपयोगी कायों का श्रनुराग था। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इंगरपुर राज्य पहले वैभव-सम्पन्न था श्रौर वहां के निवासियों में उच्च कोटि की धार्मिक भावनाएं रही थी, इसी से वहां कई एक सुविशाल मिन्दर बनवाये जाते श्रौर उनकी प्रतिष्ठा के श्रवसर पर कभी-कभी स्वर्णतुलाएं होती थीं।

ख्यातों में मिलनेवाली कथाएं कुछ श्रंश में प्राचीनता की कसोटी पर ठीक नहीं जँचती। इसका राजपताने के इतिहास की प्रथम जिल्द की भूमिका में बहुत कुछ विवेचन हो चुका है। इसी प्रकार डूंगरपुर राज्य के यड़वे श्रोर राणीमंगे की ख्यात की श्रिक्षकांश वातें किएत हैं श्रोर उनमें लिखे हुए राणियों के नाम तथा संवतों का मिलान नहीं होता। वहां से केवल इनी-गिनी ऐतिहासिक हस्तलिखित पुस्तक मिली हैं। डूंगरपुर राज्य में राजकर्मचारियों के यहां संग्रहोत लिखित चुत्तांतों की बहियां, वंशा-विलयां, एत्र-व्यवहार श्रोर सनदें बहुत कम मिली हैं; क्योंकि शत्रुश्रों के श्राक्रमणों के समय बहुतसी ऐतिहासिक सामग्री नष्ट होगई। जो कुछ बची वह पुराने कर्मचारियों के यहां दबी हुई है। उसे दिखलाने में उन्हें भय रहता है कि कहीं राज्य इसी बहाने से हमारे घर न सम्हाल ले। यह

में आ गया था कि वह मार लिया जाता, परन्तु चौहान मेरा और रावत पर्वत ने उसे छोड़ दिया। पृथ्वीराज इस भूठी बात को सच्ची मान गया और जब वे दोनों सरदार डूंगरपुर पहुंचे, तो उसने उनका मुजरा तक स्वीकार न किया और उन्हे उलाहना दिलवाया। पृथ्वीराज ने अपने एक सेवक के द्वारा उनके पास डूंगरपुर से चले जाने के हेतु बीड़े (सीखके) पहुंचाये जिसपर वे कुद्ध हो वहां से चल दिये और जगमाल से मिल गये। फिर उन्होंने अपने भाई-वन्धुओं को भी बुला लिया, जिससे उस(जगमाल) की ताक्षत वढ़ गई और वे लोग वागड़ को लूटने लगें। मामला यहां तक बढ़ा कि पृथ्वीराज उसे सँभाल न सका और देश की दुईशा देखकर पहले के अनुसार वागड़ का आधा राज्य जगमाल को देने से ही बखेड़ा शान्त होने की संभावना उस(पृथ्वीराज) को प्रतीत होने लगी।

हि० स० ६३७ (वि० सं० १४८८=ई० स० १४३१) में गुजरात के सुलतान वहादुरशाह ने वागड़ पर चड़ाई की और खानपुरे गांव से, जो वहादुरशाह का वागड़ में माहिन्द्री (माही) नदी के किनारे पर है, खाने आकर जगमाल की आधा आज़म आसफ़खां और खुदावंदखां को सेना के राज्य दिलाना साथ आगे रवाना किया। आप चुने हुए सवार साथ लेकर खंभात और दीव बंदर की तरफ़ गया। वहां से लौटकर मोड़ासे में अपनी सेना से आ मिला। इधर सनीला गांव में सुलतान से पृथ्वीराज भी आकर मिल गया । इस चड़ाई का कारण तवकाते अकबरी में यह वतलाया गया है कि सुलतान का इरादा छोटे छोटे सरहदी राज्यों को सज़ा देकर उन्हें दुरुस्ती पर लाने का था। जहां जहां वह विजय करता गया, वहां वहां उसने अपने थाने बिठा दिये। डूंगरपुर के राजा को रक्षा की कोई आशा न

रही, तब उसने श्रधीनता स्वीकार कर सुलह कर ली। वह भी सुलतान के

साथ हो गया, परन्तु राजा का भाई जग्गा (जगमाल) कई मोतबिर श्रादिमयों

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैयासी की ख्यात (काशी-नागरी-प्रचारियाी सभा-द्वारा प्रकाशित); प्रथम भाग, पृ० ह६-ह७।

<sup>(</sup>२) बेके; हिस्सी ऑफ़ गुज़रात, पृ॰ ३,४६-४८।

के साथ रवाना होकर पहले पहाड़ों मे, फिर चित्तोड़ के राणा रत्नासिंह के पास चला गया था। राणा की सिफ़ारिश से सुलतान ने वागड़ का आधा राज्य जग्गा (जगमाल) को दे दिया ।

मिराते सिकन्दरी मे इस प्रसङ्ग में लिखा है—"जब सुलतान बहादुर-शाह डूंगरपुर से वांसवाड़े की तरफ़ रवाना हुआ, तो करची (करजी) के घाटे में राणा रन्नसिंह के डूंगरसी और जाजराय नामक वकील उपस्थित हुए। सुलतान ने उनके साथ सोजन्यपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने राजा की तरफ़ से भेंट उपस्थित की। सुलतान ने सनीला गांव परशुराम को, जो मुसलमान हो गया था, दिलवाकर वागड़ का आधा इलाक़ा पृथ्वीराज को और आधा जगा को वांट दिया राष्ट्र

सुलतान वहादुरशाह को गुजरात की सीमा पर हिन्दू-राज्य का अस्तित्व कदापि अभीए नहीं था, इतने में उसे आतु-विरोध का अञ्छा अवसर मिल गया, परन्तु पृथ्वीराज के सुलतान के पास उपस्थित हो जाने से वह वागड़ के राज्य को विशेष चित नहीं पहुंचा सका । मेवाड़ के महाराणा रत्निह को इन दोनों भाइयों का कलह पसंद नहीं था। पर वह इन दोनों के बीच मे पड़कर किसी को अपसन्न करना नहीं चाहता था, इसिलए उसने इस भगड़े को मिटाने के लिए वहादुरशाह को कहलाया। इसप्रकार वागड़ प्रदेश के पूर्ववत् दो विभाग होकर माही नदी के पूर्व का भाग जगमाल के अधिकार में और पश्चिमी पृथ्वीराज के पास रहा । जगमाल की राजधानी वांसवाड़ा और पृथ्वीराज की दूंगरपुर थी। इस वंटवार से वागड़ की शिक चींग हों गई। पृथ्वीराज ने चौहान लालसिंह को वोरी की जागीर दी। उसके वंशजों के अधिकार में इस समय वनकोंड़े का ठिकाना है।

मेवाड़ के महाराणा विक्रमा दित्य को वि० सं० १४६३ (ई० स० गहाराणा उद्यान १४३६) में महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) के बड़े का दंगरपुर जाना आई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर ने मारकर चितोड़ पर अधिकार कर लिया। उसने विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय-

<sup>(</sup>१) वेडे, दिस्ट्री कांक गुजरात, ए॰ ३४० का दिष्यच 📜 (२) वही, ए॰ ३४८।

सिंह को भी मारना चाहा, परन्तु खीची जाति की पन्ना नामक धाय ने उसे

छिपाकर वर्णवीर के पहुंचने से पूर्व ही, चित्तोड़ से बाहर भेज दिया था। फिर वह (धाय) उसको लेकर देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास गई, पर उसने वण्वीर के डर से उदयसिंह को अपने यहां न रख सवारी श्रीर रज्ञा का प्रवन्ध कर इंगरपुर पहुंचा दिया । पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक उसे ऋपने यहां रक्खा, परन्तु वणवीर से विरोध होने की संभावना देख उसके लिए खर्च, सवारी, रत्ता त्रादि का प्रवन्ध कर उसे कुंभलगढ़ पहुंचा दिया।

पृथ्वीराज के पुत्र श्रासकरण के समय के बने हुए बनेश्वर के पास के विष्णु-मन्दिर (द्वारिकानाथ) के (त्राषाढ़ादि) वि० सं० १६१७ (चैत्रादि १६१८) ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० स० १४६१ ता० १७ मई) की प्रशस्ति से प्रकट है कि पृथ्वीराज की एक राणी सज्जनावाई वालगोत सोलंकी संतति हरराज की पोती श्रौर किशनदास (कृष्ण) की पुत्री अधी। उससे श्रासकरण श्रौर

(१) राजपूताने के इतिहास, जि॰ २, पृ॰ ७१४ में हमने इस घटना का टाँड के 'राजस्थान' भ्रौर 'वीरविनोद' के भ्राधार पर महारावल श्रासकरण के समय में होना लिखा है, परन्तु यह घटना वि० सं० १४६३ (ई० स० १४३६) ग्रोर १४६४ (ई० स० १४३७ ) के बीच की है। उस समय डूंगरपुर का स्वामी ग्रासकरण नहीं, किन्तु उसका पिता पृथ्वीराज था । त्रासकरण उस समय कुंवर था श्रौर वह तो वि॰ सं॰ १६०४ के परचात् डूंगरपुर की गही पर बैठा था, ऐसा डूंगरपुर राज्य से मिले हुए शिलालेखों से श्रव निश्चय हुन्रा है-

संवत् १६०४ शाके १४६६ प्रवर्तमाने दिस्णायने आषाढसुदि १५ शनौ गिरी(रि)पुरे महाराजाधिराजराउलश्रीपृथ्वीराजविजयराज्ये .....

दीवदा गांव का शिलालेख।

(२) पृथ्वीशनृपते राज्ञी सज्जनाख्याऽमितप्रभा। कारितोयं तया दिव्यः प्रासादस्तुः 11 82 11

मूल लेख की छाप से।

(३) श्रीमद्वालण्देवसूनुरभवत्त्वात्रीर्गुगीः संयुतः सोलंकीहरराज इत्यभिधया ख्यातोऽथ तस्यात्मजः॥

श्रव्ययाज नामक दो कुंश्रर श्रीर लाइवाई नामक कुंवरी इई। उक्त राणी ने इंगरपुर में वने खर के मन्दिर के पास उपर्युक्त विष्णु-मन्दिर को बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा के समय स्वर्ण की तुला श्रादि दान किये । पृथ्वीराज की पुत्री लाइवाई का विवाह जोधपुर के राव मालदेव से हुश्रा था ।

पृथ्वीराज के समय के आठ<sup>8</sup> शिलालेख मिले हैं, जिनमें सव से पहला वि० सं० १४८६ आखिन सुदि ४ (ई० स० १४२६ ता० ८ सितम्बर)

कृष्णः कृष्ण इवापरः चितितले श्रीसज्जनांवा ततो जाताकारि [त]या प्रसन्नमनसा प्रासाद एषः स्थिरः ॥ २२ ॥ मूल शिलालेख की छाप से।

(१) तस्यास्तन्जो शुभनामधेयो श्रीत्राशकर्णोऽत्तयराजनामा ।
पूर्णार्थकामो निहतारिवर्गो भूमो भवेतां सततं सुखाय ॥१७॥
श्रीलाञ्जवाई परमा पवित्रा श्रीसज्जनांवाजनितानुरूपा ।
भूयात्सदा भिक्तमती "दातृत्विनर्यातितकर्णकीर्तिः ॥१८॥
वही

वही

- (२) तुलापुरुपदानस्य हेमसंपादितस्य च । गोसहस्रादिदानानां दात्री पात्रजनस्य या ॥ १३॥
- (३) जो प्रपुर राज्य की ख्यात, जि॰ १, पृ॰ ८२।
- ( ४ ) ये शिलालेख नीचे लिखे श्रनुसार हैं—
- (क) साकोदरा गाव के केटारेश्वर महादेव के मंटिर का संवत् १४८६ आश्विनः सुदि ४ (ई॰ स॰ १४२६ ता॰ द्र सितम्बर) का लेख।
- ( स ) वरवासा गाव का आपाड़ादि वि॰ स॰ १४८६ ( चैत्रादि १४६० ) वैशास (पूर्णिमांत ज्येष्ठ) वदि १० (ई॰ स॰ १४३३ ता॰ १८ मई) रविवार का लेख ।
  - (ग) नादिया गांव का वि॰ सं॰ १४६० (ई॰ स॰ १४३३) का लेख।
  - ( घ ) नादिया गांव के वि॰ सं॰ १४६१ ( ई॰ स॰ १४३४ ) के दो लेख।
- (७) गोतादी गात के लदमीनारायण के मदिर के पास की शिला पर कुंबर धामकराय के समय का वि० सं० १४६२ आवण सुदि १३ (ई० स० १४३४ ता० १२ उत्ताई) का लेखा

पृथ्वीराज के समय के का और अन्तिम वि० सं० १६०४ शाके १४६६ शिलालेख आषाढ़ सुदि १४ (ई० स० १४४७ ता० २ जुलाई) शिनवार का है। इससे जान पड़ता है कि इस संवत् तक वह विद्यमान था। उसके उत्तराधिकारी आसकरण के समय का सबसे पहला लेख वि० सं० १६०७ के फाल्गुन मास (ई० स० १४४१) का है, जिससे ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज की सृत्यु वि० सं० १६०४ और १६०७ के बीच किसी वर्ष हुई होगी'। पृथ्वीराज के खिताव रायरायां और महारावल मिलते हैं।

#### **आसकरण**

बि० सं० १६०६ (ई० स० १४४६) के आसपास महारावल आस-करण डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ।

शेरशाह सूर से वादशाह हुमायूं की पराजय की स्चना पाकर

(च) भीलूड़ा गांव में रघुनाथजी की मूर्ति के नीचे वि० सं० १४६७ (अमांत) माध्य (पूर्णिमांत फाल्गुन) विद १३ (ई०स० १४४१ ता० २४ जनवरी) सोमवार का लेख।

( छ ) गोवाड़ी गांव के लक्मीनारायणजी के मंदिर के पास का वि॰ सं॰ १६०० भादपद सुदि ७ ( ई॰ स॰ १४४३ ता॰ ४ सितम्बर ) बुधवार का लेख।

(ज) दोवड़ा गांव का वि॰ सं॰ १६०४, शाके १४६६ श्राषाढ़ सुदि १४ (ई॰ स॰ १४४७ ता॰ २ जुलाई) शनिवार का लेख।

(१) भिन्न भिन्न ख्यातो में पृथ्वीराज की मृत्यु ग्रीर ग्रासकरण की गद्दीनशीनी के संवत् १४८६, १४६३ श्रीर १४६६ मिलते हैं जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि दोवड़ा गांव से मिले हुए शिलालेख से वि० सं० १६०४ (ई० स० १४४७) तक उसका विद्यमान होना निश्चित है—

संवत् १६०४ शाके १४६९ प्रवर्त्तमाने दिल्लायने त्राषादसुदि १५ शनो गिरिपुरे महाराजाधिराजराउल्श्रीपृथ्वीराजविजयराज्ये ..... मूल लेख से।

(२) वागइ के पुराने राजाओं के लेखों में उनके खिताब 'महाराजाधिराज' श्रीर 'महारावज' (महाराजकुल) मिलते है। रायरायां का खिताब पहले पहल गंगदास के समय के देवसोमनाथ के मंदिर के वि॰ सं॰ १५४८ (ई॰ स॰ १४६२) के शिखालेख में

2~

पाया जाता है।

मल्ल्ख़ां, जो खिल्जियों का गुलाम और मालवे का स्वेदार था, सुलतान मालवे के सुलतान कादिर के नाम से मालवे का स्वामी वन गया। गुजाभवां को रारणदेना वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) में शेरशाह ने मालवे पर अधिकार कर शुजाअ़लां को वहां का हािकम बनाया। शेरशाह के पुत्र इस्लामशाह (सलीमशाह) के समय शुजाअ़लां उस(इस्लामशाह) के पास गया, परन्तु वहां से अप्रसन्न होकर लौटने पर वह मालवे का स्वामी वन वैठा। इससे इस्लामशाह ने उसपर चढ़ाई की तो उस(शुजा- अ़लां) ने भागकर हुंगरपुर के स्वामी (आसकरण) के यहां शरण लीं।

वनेश्वर महादेव के पास के विष्णु-मन्दिर की (ज्ञाषाढ़ादि) षि० ग्रं० १६१७ (चेत्रादि १६१८) शाके १४८३ ज्येष्ठ सुदि ३ की महारावल मेवार के सहाराणा आसकरण के समय की प्रशस्ति में लिखा है— जदयसिंह का "पृथ्वीराज के पुत्र संपत्तिशाली आसकरण के सेवकों ह्यारपुर पर सेना भेजना ने मेवाङ के राजा को जीता "। यह कथन कहां तक दीक है, कहा नहीं जा सकता, परंतु यह चढ़ाई महारावल आसकरण के समय वि० सं० १६१३ (ई० स० १४४७) के पहले किसी समय हुई होगी। वि० सं० १६१३ (ई० स० १४४० से १४७२) तक मेवाङ में महाराणा उट्यासिंह ने शासन किया। इसलिए यह घटना उसके समय की होनी चाहिये। मेवाङ की प्यातों और शिलालेखों में इस घटना का कहीं भी उहींख

यस्य किकरवर्गेण् मेदपादपतिर्जितः॥ १६॥

मूल लेख की छाप से । वीरविनोद, भाग २, पृ० ११६० ।

मेहणोत नैणसी की त्यात में लिखा है कि आमेटवालों का पूर्वज रावत जग्गा मारी नहीं के किनारे काम आया (नैणसी की स्यात, भाग १, ५० ३४)। रावत जग्गा मुत्रमिद्ध रावत पत्ता का पिता था, जो महाराणा उदयसिंह (दूसरे) को गही पर बिटान में सहायक था। सभव है कि महाराणा उदयसिंह ने दूंगरपुर पर जो सेना ने की उसका मुतिया रावत जगा बनाया गया हो और वह उक्र लढ़ाई में आसकरण के यरदारों से जड़कर काम आया हो।

<sup>(</sup>१) वेवरिज, मत्रासिरुल्-उमरा का श्रंत्रेज़ी श्रनुवाद, ए० ३६४।

<sup>(</sup>२) पृथ्वीराजात्मजो योसावाशाक्तर्गः श्रियान्वितः ॥

भही है, परन्तु वीरिवनोद के ग्यारहवें प्रकरण के शेष-संग्रह संख्या ४ में वने छार की प्रशस्ति छुपी है, जिसमें इस घटना के संवन्ध का श्लोक छद्धृत है। यही संभव हो सकता है कि महाराणा उदयसिंह को लेकर धाय पंजा प्रतापगढ़ से डूंगरपुर पंडुंची, उस समय महारावल पृथ्वीराज ने उसे जैसी सहायता देनी चाहिये थी वैसी न दी, जिससे राज्य पाने के पश्चात् उदयसिंह ने डूंगरपुर पर सेना भेजी हो।

शुजाञ्चलां ने डूंगरपुर से लौटकर फिर मालवे पर श्रिधिकार कर लिया और हि० स० ६६३ (ई० स० १४४४=वि० सं०१६१२)में उसकी मालवे के सुनतान मृत्यु होने पर उसका पुत्र बायज़ीद वाज़बहादुर भाजबहादुर का डूंगरपुर नाम धारण कर मालवे का खुलतान घन गया, परन्तु में श्राकर रहना वह गढ़करंगा के युद्ध में राणी दुर्गावती से बुरी तरह परास्त होकर बड़ी कठिनाई से सारंगपुर पहुंचा। तत्पश्चात् वह रूपमती कें इरक में इतना फँस गया कि उसे राजकाज की कोई सुध न रही। उसकी यह दशा सुनकर बादशाह अकवर ने वि० सं० १६१८ ( ई० स० १४६१) में मालवे पर श्रहमद्लां कोका को भेजा, जिससे कुछ देर लड़कर बाज़बहादुर भाग गया, परन्तु वि० सं० १६१६ ( ई० स० १४६२ ) में उसने फिर मालवे पर अपना अधिकार कर लिया। वि० सं०१६२१ (ई० स० १४६४) में बादशाह ने ऋन्द्रुल्लाखां उज़बक को ससैन्य मालवे पर भेजा। उसने बाज़बहादुर को भगा दिया, जिससे वह इधर-उधर मारा-मारा फिरने लगा श्रौर महाराणा उदयसिंह के पास चित्तोड़ में जा रहा। फिर वह डूंगर-पुर के स्वामी (श्रासकरण) के यहां जाकर रहने लगा । वाद्शाह ने वाज़-यहादुर की दुर्दशा का हाल सुनकर उसे लाने के लिए वि० सं० १६२१ ( ई० स०१४६४ ) में हसनलां ख़जानची, पायंदाख़ां पचभैया श्रौर ख़ुदा-वर्दीवेश को मिहरवानी का फ़रमान देकर भेजा, किन्तु किसी नाज़िर के वहकाने से स्वयं वादशाह के पास उपस्थित न होकर उसने चमा के लिए प्रार्थना-पत्र लिख भेजा। वि० सं० १६२७ ( ई० स० १४७० ) में वादशाह ने

<sup>(</sup>१) नागरीप्रचारिखीपत्रिका (नवीन संस्करण), भाग ३, ए० १७२-७४।

फिर हसनखां खजानची को उस(वाज़वहादुर)को लाने के लिए भेजा, तब उसने वादशाह की सेवा में उपस्थित होकर श्रधीनता स्वीकार कर ली।

विल्ली के वादशाह रोरशाह सुर का गुलाम हाजीखां उसका एक सेनापति था। श्रकवर के गद्दी वैठने के समय उसका मेवात (श्रलवर) हाजीयों के साथ की लड़ाई पर अधिकार था। वहां से उसे निकालने के लिए में गदाराणा उदयसिंह वादशाह श्रकवर ने पीर महस्मद सरवानी (नासिरुल-के पन्न में आसकरण मुल्क) को उसपर भेजा। उसके पहुंचने के पहले ही का लडना वह भागकर अजमेर चला गया। मारवाड़ के राव मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज जैतावत को भेजा। हाजीखां ने महाराणा उदयसिंह के पास अपने दूत भेजकर कहलाया कि मालदेव हमसे ल उना चाहता है, श्राप हमारी सहायता करे। इसपर महाराणा उसकी सहा-यतार्थ चढ़ा, तव सव राठोड़ो ने मालदेव के सरदार पृथ्वीराज केतावत की समभाया कि शेरशाह के साथ के युद्ध मे अच्छे अच्छे सरदार पहले ही काम श्रा चुके हैं, फिर हम सव युद्ध मे मारे गये तो राव का वल घट जायगा। इस-पर पृथ्वीराज ने महाराणा से युद्ध करना ठीक न समका श्रीर वह लौट गया।

इस सहायता के वदले में महाराणा ने हाजीखां से ४० मन सोना, फुछ हाथी तथा उसकी प्रेयसी रंगराय पातुर (वैश्या) को मांगा। हाजीखां ने चालीस मन सोना और हाथी देना तो स्वीकार कर लिया, परंतु रंगराय को देने से वह उनकार हो गया। इसपर महाराणा ने उसपर चढ़ाई कर दी तो हाजीखां ने जोधपुर के राव मालदेव को अपना सहायक बनाया। उस समय महाराणा के साथ राव कह्याणमत (वीकानेरी), महारावल प्रताप्तिह (वांसवाड़े का), राव जयमल मेड़तिया, रावल आसकरण (इंगर-

<sup>(</sup>१) मारवाद के राव रणमल का प्रपोत्र, श्रदेशज का पीत्र श्रीर पंचायण का पुत्र जेता था, जिसमें जैतावत शाया चली। उक्त जेता का पुत्र राठोंद पृथ्वीराजथा। मारवाद के जेतावतों में वगई। का टिकाना मुख्य है।

<sup>(</sup>२) विकास प्रकीतस्स, ऐतिहासिक वाते, सं० १२४६ । सुंशी देवीप्रसादः, मदाराज्य उद्यक्तिहार्ग का जीवनचरित्र, ए० २३ ।

पुर का), राव सुरजन हाड़ा (वृंदी का), राव दुर्गा (रामपुरे का) श्रादि थे। वि० सं० १६१३ फाल्गुन विद ६ (ई० स० १४४७ ता० २४ जनवरी) को दरमाड़ा गांव (श्रजमेर ज़िला) के पास हाजीखां से युद्ध हुश्रा, जिसमें महाराणा के कई सरदार श्रादि मारे गयें।

वादशाह अकवर ने गुजरात विजय कर लिया था, परंतु कुछ समय के पश्चात् वहां मिर्ज़ा मुहम्मदहुसेन और सरदार इिंत्यारुट्मुट्क की अपिर के कुंवर मानिसह अध्यवता में विद्रोह हो गया, जिसकी सूचना पाकर की चढाई वादशाह को शीन ही उधर जाना पड़ा। वहां शांति स्थापित कर अपनी राजधानी को लौटते समय और कुंवर मानिसिंह को बहुतसी सेना के साथ उसने इंगरपुर तथा उदयपुर की तरफ़ भेजा और उसकी यह आज्ञा दी कि जो हमारी अधीनता स्वीकार करे, उसका समान करना और जो ऐसा न करे उसे दंड देना। वि० सं० १६३० (ई० स० १५७३) में कुंवर मानिसिंह शाही सेना के साथ इंगरपुर पहुंचा। आसकरण ने उससे युद्ध किया, जिसमें उसके भाई अखेराज के दो पुत्र—वाधा और दुर्गा—मारे गये । अन्त में आसकरण ने पहाड़ों की शरण ली और मानिसेंह इंगरपुर के इलाक़े को लूटता हुआ उदयपुर गया । तव आसकरण पीछा अपनी राजधानी में जा रहा।

हर्त्वीघाटी की लड़ाई में मानसिंह महाराणा प्रतापसिंह को श्रधीन न कर सका और वादशाही सेना की दुर्दशा हुई, जिससे वादशाह ने उसकी भासकरण का बादशाह और श्रासफ़ख़ां की ड्योढ़ी वन्द कर दी। किर भक्तर की श्रधीनता ईंडर के राव नारायणदास और सिरोही के राव सुर-स्वीकार करना ताण श्रादि को मिलाकर महाराणा श्रवंली पहाड़ के

<sup>(</sup>१) म॰ म॰ कविराजा श्यामलदास; वीरविनोद, भाग २, पृ॰ ७१-७२ । भेरा राजपूनाने का इतिहास जि॰ २, पृ॰ ७१६-२० । मुंहणोत नैणसी की ख्यास (इस्तालिखित) पत्र १४।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १६४३ की जुंगरपुर की नौलखा बावड़ी की प्रशस्ति।

<sup>(</sup>३) मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द २, पृ० ७३ ।

दोने। तरफ का शाही मुल्क लूटने लगा और गुजरात के शाही थानें। परें भी उसने हमला ग्रुह्त कर दिया । तव वादशाह ने सोचा कि जो काम में स्वयं कर सकता हूं वह मेरे नौकरों से नहीं हो सकता। इस विचार से वह स्वयं वि० सं० १६३३ कार्तिक विद ६ (ई० स० १४७६ ता० १३ अक्टों वर) को अजमेर से गोगुंदे को रवाना हुआ तो महाराणा पहले से ही पहाड़ों में चला गया। वादशाह मेवाड़ में गोगुंदा आदि स्थानों में करीब छु: मास तक रहा, परन्तु महाराणा को अधीन न कर सका। जहां जहां शाही फ़ौजें गई, वहां वहां उनकी चित हुई, इसिलए वह (वादशाह) वांसवाड़े चला गया। वहां का रावल प्रताप और डूंगरपुर का रावल आसकरण वादशाह की प्रवलता देख उसके पास उपस्थित हुए और उन्होंने शाही सेवा स्वीकार कर ली।।

श्रपने ही वंश के डूंगरपुर श्रौर वांसवाड़ा के राजाश्रों ने शाही श्रधी मता स्वीकार कर ली, यह समाचार सुनकर महाराणा प्रतापिसह बहुत कुछ महाराणा की दूगरपुर हुआ और उनको श्रपने श्राधिपत्य मे रखने के लिए पर चढ़ां उसने वि० सं० १६३४ (१० स० १४७८) के श्रासण्यास डूंगरपुर श्रौर वांसवाड़े पर रावत भाण सारंगदेवोत (कानोड़वालों का पूर्वज) को सेना के साथ भेजा। सोम नदी पर लड़ाई हुई, जिसमें महाराणा की फ़ौज का मुखिया रावत भाण बुरी तरह से घायल हुआ श्रौर दोनों तरफ़ के वहुत से श्रादमी खेत रहे। इस लड़ाई में वागड़िये चौहानो ने बड़ी वीरता दिखलाई थी।

मारवाड़ के राय मालदेव के कई पुत्र थें, जिनमें सबसे वड़ा राम था। उसको मालदेव ने अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे वह महाराणा भासकरण के वहा जीवपुर उदयसिंह के पास चला गया। वहां उसे केलये के सब चन्द्रनेन का रदना की जागीर मिली। मालदेव ने अपने दूसरे पुत्र उदयसिंह को फलोदी की जागीर देकर तीसरे पुत्र चन्द्रसेन को अपनी

<sup>(</sup>१) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्ट २, पृ० ७५७ ।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीपसाद, शकवरनामा ए० ६६। वीरवितीद, भाग २, ए० १००७।

<sup>(</sup>३) मेरा राजपूताने का इतिहास, जि॰ १, ए॰ ७६१।

सय होते हुए भी जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई, वह उपयोगी है श्रीर उससे हुंगरपुर राज्य का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है।

उपर्युक्त सब साधनों को ध्यान में रखते हुए मैंने हूंगरपुर राज्य के इतिहास की रचना की है, जो, में समभता हूं, पाठकों को रुचिपद होगी। इसमे विवादास्पद विषयों की विवेचना कर तारतम्य दिखलाया गया है आर जहां मतभेद हुआ, वहां यथोचित स्पष्टीकरण भी किया गया है। में यह मानता हूं कि हूंगरपुर राज्य का यह इतिहास अभी अपूर्ण है क्योंकि इस समय यहां के इतिहास की बहुतसी सामग्री भू-गर्भ में लीन है और कुछ लोगों के पास से मिल नहीं सकती। यह शोध का युग है और अब प्राचीन इतिहास की ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जिससे आशा है भविष्य में अनेक नवीन इतिहृत्त छात होकर बहुतसे अधकार-प्रस्त-स्थलों पर नया प्रकाश पढ़ेगा। फिर भी मेरी यह आशा व्यर्थ न होगी कि उस समय मेरा यह इतिहास भावी इतिहासकारों का पथ-प्रदर्शक बनेगा।

ससमय मन यह इतिहास मावा इतिहासकारा का पथ-अद्शक बना। न साधारण कोटि के लोग इतिहास के वास्तविक महत्व से अपरि-चित होते हैं, जिससे अत्युक्तिपूर्ण किंयदंतियों, ख्यातो और काव्यों में लिमित प्रशंसात्मक वर्णन को ही वे अमयश इतिहास का सचा साथन मान लेते हैं। द्यत: उनके टिएकोण में परिवर्तन अपेद्यित है। सब्चे इतिहास-वेत्ताओं का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे प्रत्येक वात पर तुलनात्मक टिए से पिचार करें और अनुसंधान की कसीटी पर जो वात ठीक जँचे, उसी को अपने इतिहास में स्थान दें। केवल आदर्शवाद के सिद्धान्तों पर निर्मर रटकर अतिश्रयोत्ति और जातीय पद्मपात स्त्वक वातों पर विश्वास म करे। गोज से जो नयीन वार्त ज्ञात हों, उन्हे स्थान देकर परस्पर-विरोधी मतो को निर्देश करते हुए उचित एवं युक्तिसंगत पद्म को श्रहण कर उन्हें भारत मा प्रवासित करना चाहिए। मैंने भी अपने इतिहास में इसी नीति का अयलस्त्रन किया है।

पिएले आठ यपों से मेरी नेव-शक्ति कुछ मंद हो गई है और वृद्धा-बन्या भी पपना प्रनाय बतला रही है, इसलिए मात्रभाषा हिन्दी की में प्रेयसी राणी स्वरूपदे भाली के आग्रह से अपना उत्तराधिकारी नियत किया। वि० सं० १६१६ (ई० स० १४६२) में मालदेव की मृत्यु होने पर चन्द्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उसने अपने अनुचित व्यवहार से कुछ सरदारों को अग्रसक्त कर दिया तो उन्होंने राम, उदयसिंह और रायमल को (जो मालदेव का चौथा पुत्र था) जोधपुर की गद्दी लेने के लिए उकसाया। राम ने केलवे से चढ़कर सोजत को लूटा और रायमल ने दूनाड़े पर आक्रमण किया। उदयसिंह ने लांगड़ को लूटा। उस समय चन्द्रसेन ने अपनी सेना भेजकर राम और रायमल को परास्त किया। फिर वह उदयसिंह पर खड़ा। लोहावट के पास के युद्ध में वे दोनों एक दूसरे के हाथ से घायल हुए।

उस समय तक आंबेर के सिवा राजपूताने के किसी हिन्दू-राजा ने शाही सेवा स्वीकार नहीं की थी। बादशाह अकबर के हृदय में राजपूताने के राजाओं को अपने अधीन करने की उत्कट लालसा लग रही थी और जोध-पुरवालों से तो वह अप्रसन्न ही था, क्योंकि उसके पिता हुमायूं को शेरशाह-द्वारा राज्यच्युत होने के बाद राव मालदेव ने सहायता देने की बात कह-कर मारवाड़ में बुलाया था, परन्तु उसके साथ कपट की शंका होने पर उस(हुमायूं) को बड़ी आपित्त के साथ सिंध को जाना पड़ा था।

चन्द्रसेन की सेना से पराजित होकर राम वादशाह अकवर के पास पहुंचा और वि० सं० १६२० (ई० स० १४६३) में शाही सेना को जोधपुर पर चढ़ा लाया। अन्त में चन्द्रसेन ने राम को सोजत का परगना और शाही सेनाध्यत्त को पांच लाख रुपये फौजख़र्च देना स्वीकार किया, तब शाही सेना लौटी, पर यह शर्त पूरी न होने के कारण वि० सं० १६२१ (ई० स० १५६४) में फिर शाही सेना ने जोधपुर को घर लिया। कुछ महीनों तक लड़ाई करने के पश्चात् चन्द्रसेन तंग होने पर जोधपुर का क़िला छोड़कर भाद्रा-जूण चला गया और जोधपुर पर शाही अधिकार हो गया । जोधपुर छूटने पर चन्द्रसेन की आर्थिक स्थिति विगड़ने लगी और वह अपने रत्न आदि

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात (हस्तालेखित), जिल्द १, पृ० ८७।

वेचकर श्रपना श्रोर श्रपने साथ के राजपूतो का खर्च चलाने लगा । उसने राव मालदेव का संग्रह किया हुश्रा एक लाल, जिसका मूल्य साठ हज़ार रपये कृता गया था, मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह को भी वेचा धा।

वि० सं० १६२७ (ई० स० १५७०) में वादशाह नागोर आया, उस समय जोधपुर की गद्दी के हकदार राम और उदयसिंह वादशाह के पास गये तो राव चन्द्रसेन भी पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र रायसिंह सहित वाद्शाह की सेवा मे उपस्थित हुआ, परन्तु राज्य पीछा मिलने की कोई आशा न देख कुछ दिनों वाद वह अपने पुत्र को वादशाही सेवा मे छोड़-कर भाद्राजू ए लौट गया । शाही फौज ने वहां से भी उसे निकाल दिया तो वह सिवाणे के किले मे जा रहा । वहां भी वि० सं० १६३२ (ई० स० १४७४ ) मे शाही सेना ने उसे जा घेरा । कई महीनो तक वह लड़ता रहा श्रौर उसने किले पर शाही श्रधिकार न होने दिया, किन्तु जव वादशाह ने श्रौर श्रिधिक सेना भेजी तव वह किला छोड़कर पीपलूंद के पहाड़ों में चला गया। वहां से वह पहाड़ी प्रदेश के कार्यु जे गांव मे जा रहा। वहां रहते समय उसने श्रासरलाई के ऊदावतों को गांव खाली कर श्रपने पास पहाड़ों मे श्रा रहने को कहा, परन्तु उन्होंने उसके कथन की श्रवहेलना की, जिससे उसने श्रासरलाई पर छापा मारा । इस समय उसकी श्रार्थिक दशा श्रीर भी विगड़ी हुई थी, जिससे उसने जोधपुर राज्य के धनिक महाजनों को पकड़-कर उनसे रुपये लेना चाहा<sup>3</sup>। तव उन लोगो ने मिलकर वादशाह के पास श्रपनी फ़रियाद पहुंचाई। इधर शाही सेना उसका पता लगाने।के लिए फिर रदी थी, जिसकी खबर पाते ही वह सकुद्रम्व सिरोही राज्य मे चला गया श्रीर डेढ़ वर्ष वहां रहा । शाही सेनाध्यक्त को उसके वहां रहने का

<sup>(</sup>१) मुणी देवीप्रसाद, जहांगीरनामा, ए० २००। वेवरिज, तुजुके जहांगिरी का

<sup>(</sup>२) येवरिज, शकयरनामे का अग्रेजी श्रनुवाद, जि॰ ३, ए॰ ११३ ।

<sup>(</sup>३) जोघपुर राज्य की रूपात, जिल्द १, पृ० ११८।

पता लग जाने से वह वहां से अपने बहनोई रावल आसकरण के पास डूंगरपुर चला गया और कुछ महीने वहां रहा । इतने में वादशाही फ़ौज डूंगरपुर राज्य के निकटवर्ती मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गई, जिससे वह डूंगरपुर छोड़कर बांसवाड़े चला गया। वहां के रावल प्रतापसिंह ने निर्वाह के लिए तीन चार गांव देकर उसे अपने यहां रक्खा?।

प्रतापगढ़ के स्वामी हरिसिंह की प्रशंसा में वि० सं० १६६० (ई०स० १६३३ ) के लगभग गंगाराम कवि ने 'हरिभूषण' काव्य रचा । उसमें लिखा है कि डूंगरपुर के स्वामी श्रासकरण श्रौर बांसवाड़े भासकरण का वासवाड़े के राजा प्रतापसिंह के बीच युद्ध हुआ। उस समय के स्वागी प्रतापसिंह प्रतापगढ़ का स्वामी रावत बीका प्रतापसिंह की से युद्ध सहायतार्थ गया था। माही नदी के तट पर दोनों दलों में युद्ध हुन्ना, जिसमें प्रतापसिंह की विजय हुई<sup>3</sup>। इस युद्ध के विषय में डूंगरपुर श्रीर वांसवाङ्रे की ख्यातों में कुछ भी नहीं लिखा मिलता।

<sup>(</sup>१) जोधपुर के राव मालदेव की पुत्री पोहपावती (पुष्पावती) का विवाह डूंगरपुर के स्वामी श्रासकरण के साथ हुत्रा था। नोधपुर राज्य की ख्यात; जिल्द १, ५० ११६-२०।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १, ५० १२० । थोड़े दिन बांसवाड़े में रहकर चन्द्रसेन महारागा प्रतापसिंह के श्रधीनस्थ भोमट नामक पहाड़ी प्रदेश से वोटड़े गांच चला गया श्रीर एक या डेढ़ वर्ष वहां रहा । वहीं महाराणा प्रतापसिंह भी उससे मिला था । फिर वह पीछा मारवाइ में चला गया और सिचियायी की गाळ में रहने लगा, जहां वि० सं० १६३७ माघ सुदि ७ (ई० स० १४८१ ता० ११ जनवरी) को उसकी मृत्यु होना साना जाता है। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० ६०।

<sup>(</sup>३) ऋमूदथ चत्रकुलाभिमानी वीकाभिषेयः किल तस्य सूनुः। यत्खड्गधाराऽभिहतोऽरिवर्गी महीतटे खेलति भूतवर्गैः ॥ १ ॥ पुरासकर्णः किल रावलोऽभूतप्रतापसिंहेन युयोध यत्र । वंशालयाधीशवरधर्मवन्धुः समागतो देवगिरेर्महीशः ॥ ३ ॥ महाहवं तत्र तयोर्बभूव महीतदेषु प्रसमं समेषु । परस्परं प्रासफलैः प्रजब्नुश्चीहानभूपारग्गीतगीताः ॥ ४ ॥

यांसवाड़ा राज्य के लंस्थापक महारावल जगमाल के दो पुत्र— फिश्नासिंद' (वड़ा) श्रीर जयसिंह (छोटा)—थे। जगमाल का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र जयसिंह श्रीर उसके पीछे उसका पुत्र प्रतापसिंह राजा हु श्रा, जिससे श्रसली हक़दार—किश्नासिंह श्रीर उसका पुत्र कल्याणमल—राज्य से धंचित रहे। इस दशा में संभवतः हूं गरपुर के स्वामी श्रासकरण ने श्रसली हक़दार को राज्य दिलाने के तिय उसका पन्न लेकर यह लड़ाई ठानी हो। इस घटना का निश्चित संवत् श्रमी तक श्रज्ञात है।

महारावल श्रासकरण की उदारता के सम्बन्ध मे वहुतसी जनश्रुतियां प्रचलित हैं। उसके प्रथम सोना प्राह्मणों श्रादि को बांटने की कथा भी कामकरण के रयातों में लिखी है. पर उसपर सहसा विश्वास नहीं किया ग्रह्म कार्य जा सकता, तो भी यह अवश्य कह सकते हैं कि श्रासकरण वड़ा उदार था। उसने स्त्यं स्त्रणें का तुलादान किया। विष्णु-मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय (श्रा०) वि० सं० १६१७ (ई० स० १४६१) में उसने अपनी माता को स्वर्ण की तुला कराई । उसके भाई श्रवेराज ने स्वर्ण का तुलादान किया, जिसका उल्लेख वहां के शिलालेखों में मिलता है। उसने श्रपने सीहान सरदार श्रवेराज को पीठ की जागीर दी। सोम श्रीर माही नदी

रणस्थलीर्भृपितरासकर्णस्तत्याज वीकामुजदण्डभीरः । चलित्करीटः स्फुरदश्ववारश्चोहानवर्गोऽभिमुखीवभूव ॥ १४ ॥ चेत्रं प्रतापाय ददौ प्रतप्तो वीकामुजादण्डलस्तप्रतापः । इत्युक्तवान् सन्तिहितः स्ववर्गो मह्याः परं पारमुपाससाद ॥२०॥ हरिभूपण काव्य, इद्य सर्ग ।

- (१) मुंहयोत नैयसी की रयात, (हस्तालिखित) पत्र २१, पृ० १।
- ( २ ) रगरपुर की नौलता वावड़ी की वि० सं० १६४३ (चै० १६४४) की प्रशस्ति !
- (१) तुलापुरुपटानस्य हेमसंपादितस्य च।

गोसहस्रादिदानानां दात्री पात्रजनस्य या ॥ १३ ॥ दंगरपुर के वनेश्वर महादेव के समीपवर्ता विष्णु-मंदिर की प्रशस्ति ।

( ४ ) हंगरपुर की नौत्रसा कावकी की वि० सं० १६४३ (चै०१६४४) की प्रशस्ति L

के संगम पर उसने वेगेखर का शिवालय और हूं गरपुर में चतुर्भु जजी का विष्णु-मिन्दर बनवाया । उसी ने अपने नाम पर आसपुर बसाया, जो उक्त ज़िले का मुख्य स्थान है । उसके राजत्व-काल में हूं गरपुर राज्य की प्रजा सम्पन्न थी, जिससे वहां स्थान-स्थाग पर अनेक देवालय वने।

महारावल ग्रासकरण के समय के बि॰ सं॰ १६०७ से १६३६ फाल्युन सुदि ४ (ई० स० १४८० ता० १६ फरवरी) तक के १३ लेख मिले हैं , धासकरण के शितालेख जिनसे विदित होता है कि वह बि॰ सं॰ १६३६ श्रीर उसकी मृत्यु (ई० स० १४८०) तक विद्यमान था। उसके पुत्र सेंसमझ का सबसे पहला लेख बि॰ सं॰ १६३७ फाल्युन सुदि १० (ई० स० १४८१ ता० १३ फरवरी) का मिला है, जिससे पाया जाता है कि बि॰ सं० १६३७ में उसका देहान्त हुआ हो।

#### (१) उपर्युक्त शिलालेखों का विवरण नीचे लिखे श्रनुसार है-

- (क) ह्रंगरपुर के हाटकेश्वर महादेव के संदिर का वि० सं० १६०७ फालाुन "दि ६ (ई० स० १४४१) का लेख।
- (ख) वांदरवेड गांव का वि० सं० १६११ साद्रपद सुदि १०(ई०स० १४४७ ता० ६ सितम्बर ) गुरुवार का लेख।
- (ग) इंगरपुर के वनेश्वर के पास के विष्णु-संदिर का श्राषाढ़ादि वि० सं० १६१७ (चैत्रादि १६१८) शाके १४८३ ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० स० १४६१ ता० १७ मई) का लेख।
- (घ) श्रासपुर गांव की वावड़ी का वि॰ सं॰ १६१६ (श्रमांत) माघ विद-(पूर्णिमांत फाल्गुन विदे) १३ (ई॰ स॰ १४६३ ता॰ २० फरवरी) का लेख।
- (ङ) सागवाई में चिंतामणि नामक मंदिर का वि० सं० १६२२ (११६२६) शाके १४८८ माघ सुदि १३ (ई० स० १४६७ ता० २४ जनवरी) शुक्रवार का लेख ।
- (च) डेसां गांव के सारग्रेश्वर महादेव के मंदिर का आषादादि वि० सं० १६२३ (चैत्रादि १६२४) शाके १४८८ (११४८६) ( अमांत ) वैशाख विद १ ( पूर्गिमांत ज्येष्ठ विद १ = ई० स० १४६७ ता० २४ अप्रेल) गुरुवार अनुराधा नचल का लेख।
- (छ) इंगरपुर के जागेश्वर महादेव की वि॰ सं॰ १६२४ मार्गशिर्ष सुदि १ (ई॰ स॰ ११६७ ता॰ ६ नवम्बर) गुरुवार की प्रशास्ति। उक्त मंदिर में वि॰ सं ४ १६३४ शाके १४३६ की एक श्रीर प्रशस्ति है, जिसमें उक्त मंदिर के निर्माता मंत्री जगमाल खढ़ायता का वंश-वर्णन है।

महारावल श्रासकरण के २१ राणियां थी, उनमें से चौहानवंश की प्रेमलदेवी (पीहर का नाम तारादेवी) पटराणी थी। उसके गर्भ से महारावल श्रासकरणकी राणिया सेंसमल का जन्म हुआ। राणी प्रेमलदेवी ने डूंगरपुर में प्रीर मति नौलखा नाम की वावड़ी वनवाकर (श्राषाढ़ादि) वि० सं० १६४३ (चैत्रादि वि० सं० १६४४) वैशाख सुदि १ को उसकी प्रतिष्ठा की, उस समय उसका पुत्र सेंसमल डूंगरपुर का स्वामी था। वहां की विशाल-प्रशस्ति में डूंगरपुर के राजवंश के श्रातिरक्त महारावल श्रासकरण की श्रन्य राणियो, सेंसमल की राणियो श्रोर उसके कुंवर, कुंवरियो श्रादि के नामों के श्रातिरिक्त महारावल श्रासकरण की तीन कुंवरियो—रमावाई, गोरवाई श्रोर कमलावतीवाई—के नाम भी दिये हैं ।

महारावल श्रासकरण वड़ा उदार, वीर, वैभवसंपन्न श्रौर सुयोग्य शासक था। एक विशाल राज्य का स्वामी न होने पर भी उसने कई सुल-श्रासकरण का तानो को श्रपने यहां श्राश्रय दिया। उसके समय मे प्रजा व्यक्तित्व सुखी थी। वह स्वातंत्र्य-प्रिय था, जिससे शाही सेना के श्राने पर उसने यथासाध्य श्रपनी स्वतन्त्रता की रक्ता के लिए चेप्रा की। श्रन्त में श्रक्रवर जैसे प्रवल वादशाह की चढ़ाई होने से उसे विवश होकर श्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी, जिससे वह महाराणा प्रतापसिंह का कोप-भाजन हुआ, परन्तु वादशाही सेना मे रहकर वह कही लड़ने नहीं गया।

<sup>(</sup>ज) गोवाड़ी गांव के महावीर के मंदिर दा वि० सं० १६२४ माघ सुदि ३ (६० स० १४६ मा० २ जनवरी) शुक्रवार का लेख।

<sup>(</sup> क ) गलियाकोट का वि० सं० १६३२ ( ई० स० १४७४ ) का लेख ।

<sup>(</sup>ज) सागवाहे के चितामिश पार्यनाथ के मंदिर की (श्रापादादि) वि॰ सं॰ १६३४ (चेंद्रादि १६३६) मार्के १४०१ (श्रमांत ) वेगाल वदि ११ (पृश्णिमांत ज्येष्ठ परि ११=ई॰ स॰ १५७६ ता॰ २१ मईं) की प्रगन्ति।

<sup>(</sup>ट) भीलूरा गांत्र के रवुनाथर्ज। के मंदिर का वि॰ सं॰ १६३६ फाल्गुन सुदि ४ (ई॰ स॰ १४=० ता॰ १६ फरवरी) का लेख।

<sup>(</sup>१) इंगरपुर की ने। तसा बावड़ी की वि॰ सं॰ १६४३ की प्रशस्ति।

वह विद्यारिसक श्रीर नीतिनिषुण नरेश था । इधर बादशाह श्रीर उधर मेवाड़वालों का दबाव होने पर भी वह समयोचित नीति के श्रनुसार श्रपने राज्य की रक्ता करता रहा। खड़ायता जाति का महाजन जगमाल उसका प्रधान मन्त्री था।

## सेंसमल (सहस्रमल्ल)

महारावल सेंसमल का नाम संस्कृत लेखों में 'सहस्त्रमहा' मिलता है। वह वि० सं० १६३७ ( ई० स० १४८० ) में डूंगरपुर का स्वामी हुन्ना।

वांसवाड़े के स्वामी प्रतापिसह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र मानसिंह वहां का स्वामी हुन्ना। उसे खांधू के मुिखया भील ने मार डाला तो

बांसवाड़े के चौहानों से उस( मानसिंह )का सरदार चौहानवंशी मान

लडाई वलात् वहां का स्वामी वन बैठा, क्योंकि उस समय

वांसवाड़े में चौहानों का वड़ा ज़ोर था और वह (मानसिंह) किसी की

परवाह नहीं करता था। इसपर महारावल सेंसमल ने मान चौहान को कह
लाया—'तू बांसवाड़े का मालिक होनेवाला कौन है'? परन्तु उसने उसकी

कुछ भी परवाह न की, जिससे सेंसमल उसपर सेना लेकर चढ़ा, परन्तु लड़ाई

में सफल न हो सका?।

उसके समय के सत्रह शिलालेख मिले हैं, जिनमें सबसे पहला

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ १६२४ की हुंगरपुर के जागेश्वर महादेव की प्रशास्ति।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैग्सी की ख्यात (काशी-नागरी-प्रचारिगी सभा-द्वारा ग्रकाशित); प्रथम भाग, ए० ६०।

<sup>(</sup>३) इन शिलालेखों का विवरण निम्नालीखित है-

<sup>(</sup>क) गिलयाकोट के वासुपूज्य के मंदिर की वि॰ सं॰ १६३७ फाल्गुन सुदि १० (ई॰ स॰ १४८१ ता॰ १३ फरवरी) सोमवार की प्रशस्ति।

<sup>(</sup>ख) पाल वलवाड़े के शिव-मंदिर की वि॰ सं॰ १६३८ शाके १४०३ माघ सुदि १३ (ई॰ स॰ १४८२ ता॰ ४ फरवरी) सोमवार, पुष्य नचत्र की प्रशस्ति।

<sup>(</sup>ग) इंगरपुर की नौलखा बावड़ी की (श्रापाढ़ादि) वि० सं० १६४३ (चैत्रादि वि० सं० १६४४) वैशाख सुदि ४ (ई० स० १४८७ ता० ३ अप्रेल) की विशास

वि० सं० १६३७ फाल्गुन सुदि १० (ई० स० १४=१ ता० १३ फरवरी) सोम
नेममल के समय के वार का और अन्तिम वि० सं० १६६२ माघ सुदि १३

शितालेख और उसका (ई० स० १६०६ ता० १२ जनवरी) का है । उसके

देशनत पुत्र कर्मसिंह के राज्य-समय का सबसे पहला शिलालेख (आपाढ़ादि) वि० सं० १६६५ (चैत्रादि १६६६) (अमांत) चैत्र वदि ४
(पूर्णिमांत वैशाख वदि ४ = ई० स० १६०६ ता० १३ अप्रेल) गुरुवार का
है। इनसे झात होता है कि सेंसमल की मृत्यु वि० सं० १६६२ और १६६६
के वीच किसी समय हुई होगी।

प्रणस्ति । इस प्रशस्ति मे उक्न वावडी को वनानेवाली महारावल आसकरण की राणी प्रेमलदेवी (पीहर का नाम तारावाई) की आबू, द्वारिका और एकालिझजी आदि की यात्रा का भी उन्नेख है । यह प्रशस्ति वागड़ के चौहानों के इतिहास के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें चौहान लाखण से लगाकर उक्न संवत् तक वंशावली दी गई है।

- (घ) यदा श्रोदां गांव की श्रापादादि वि० सं० १६४४ (चैन्नादि वि० सं० १६४२ ) वैशाख सुदि ४ (ई० स० १४८८ ता० २१ श्राप्रेल ) रविवार की प्रशस्ति।
- ( छ ) देवसोमनाथ के मंदिर का वि॰ सं॰ १६४१ पौप सुदि १३ ( ई॰ स॰ ११८= ता॰ २० दिसम्बर ) शुक्रवार का लेख।
- (च) ढूंगरपुर के वनेश्वर महादेव की (श्रापाढ़ादि) कि॰ सं॰ १६४६ (चैत्रादि वि॰ सं॰ १६४७) साके १४१२ (श्रमांत) ज्येष्ठ वदि १३ (पूर्णिमांत श्रापाढ़ वदि १३=६० स॰ १४६० ता॰ १६ जून) शुक्रवार की प्रशस्ति ।
- ( छ ) सूरपुर के माधवराय के मंदिर की श्रापाढ़ादि वि॰ सं॰ १६४७ (चैत्रादि वि॰ सं॰ १६४=) ज्येर सुदि १ (ई॰ स॰ ११६१ ता॰ १७ मई) सोमवार की वड़ी प्रशस्ति ।
- (ज) टूंगरपुर के रामपोल दरवाज़े के पास का वि॰ सं॰ १६४८ कार्तिकें सुदि १४ (ई॰ स॰ १४६१ ता॰ २२ श्रवट्टार) शुक्रवार का लेख।
- (क) सूरपुर गांव के घाटवाले बड़े मंदिर का वि॰ सं॰ १६४६ भाके १४१३ [११४१४] माच सुदि ६ (ई॰स॰ १४६३ ता॰ २= जनवरी) रविवार, श्रश्विनी नचत्र का सेख।
- (म) सृरपुर गाव के घाटवाले बड़े संदिर की वि० सं० १६४६ शाके १४१३ [११४१४] (भ्रमांत) माब बढ़ि २ (पृणिमांत फाल्गुन बदि २=ई० स० १४६३ ता० ७ परवर्ग) बुधवार, उत्तराफाल्गुनी नचन्न की दो प्रमस्तियों।

वड़वे की ख्यात में वि० सं० १६६३ श्राषाढ़ सुदि ७ (ई० स० १६०६ ता० २ जुलाई ) को कर्मसिंह का डूंगरपुर की गदी पर वैठना लिखा है, श्रतएव सेंसमल का देहावसान सम्भवत: वि० सं० १६६३ में होना चाहिये।

(आषाढ़ादि) वि० सं०१६४३ (चैत्रादि १६४४) वैशाख सुदि ४ (ई० स०१४८७ ता०३ अप्रेल) की हूंगरपुर की नौलखा बावड़ी की प्रश-

( हे० स० १५८७ ता० ३ अप्रल ) का हूगरपुर का नालका वावड़ा का प्ररे में समन की स्ति से ज्ञात होता है कि महारावल सेंसमल के अठारह सति राणियां थीं, जिनमें से चावड़ा वंश की सूर्यदे उसकी मुख्य राणी थी । राणी सुहागदे काली के गर्भ से कुंवर कर्मसिंह का जन्म हुआ। उक्त लेख में उसके दस कुंवरों — कर्मसिंह, कान्हिंसह, माना, नारायणदास, कल्याणमल, सामंतिसह, माधवदास, जेतिसिंह, विजयसिंह, ईसरदास — और ११ कुंविरयों — मानवाई, भागवाई, लाड़वाई, रामकुं अरवाई, हांसवाई, जसोदावाई, रंभावतीवाई, सवीरांवाई, जसवन्तीवाई, हीरावाई और एक्पावतीवाई — के नाम दिये हैं। उसके मन्त्री का नाम सिंधा वतलाया है।

<sup>(</sup>ट) सागवाड़े का वि॰ सं॰ १६४० फाल्गुन सुदि ४ (ई॰ स॰ १४६४ ता॰ १४ फरवरी) का जेख।

<sup>(</sup>ठ) द्वंगरपुर के धनेश्वर महादेव की (म्रा०) वि० सं० १६४३ शाके १४१८ (११४१६) वैशाख सुदि ४ (ई० स० १४६७ ता० ११ म्राजे सोमवार मृगशीर्ष नत्तन्न की प्रशस्ति ।

<sup>(</sup>ड) सागवाड़े में चंद्रम्भु के जिनालय का वि० सं० १६४४ (ग्रमांत) साघ विद १२ (प्रिमांत फाल्गुन विद १२ -ई० स० १४६८ ता० २२ फरवरी) व्रधवार का लेख।

<sup>(</sup>ड) गांवड़ी के गंगेश्वर के मंदिर का वि० सं० १६६१ साध सुदि [१] ४ (ई० स० १६०४ ता० २४ जनवरी) गुरुवार का लेख।

<sup>(</sup> ग ) बलवाहा गांव का वि० सं० १६६२ साघ सुदि १३ ( ई० स० १६०६ ता० १२ जनवरी ) का लेख।

<sup>(</sup>१) जसोदाबाई का विचाह जोधपुर के राजा स्रासंह से वि० सं० १६४७ जेठ सुदि ६ को हूंगरपुर में हुन्या झौर जगदीश की यात्रा से लौटते समय वि० सं० १६८६ वैशाख सुदि ११ (ई० स० १६२३) को वैजनाथ में उसकी मृत्यु हुई। (जोधपुर राज्य की स्यात, जि० १, ५० १४७)।

महारावल सेंसमल विद्यानुरागी, कवि, वीर श्रौर शांति-प्रिय शासक था'। उसके समय में हुंगरपुर राज्य की आर्थिक दशा अच्छी रही। उसने सूर्यपुर (सूरपुर) गांव में माधवराय का विशाल मंदिर वनवाकर सहस्रो रुपये व्यय किये। उसकी माता प्रेमलदेवी ( श्रास-करण की राणी) ने हुंगरपुर मे नौलखा नाम की वावड़ी वनवाई श्रीर उसकी प्रतिष्ठा के समय कई वड़े वड़े दान किये। उसके समय मे डूंगरपुर राज्य में शान्ति रही। अपने पिता के राजत्वकाल मे की हुई संधि के अनु-सार उसने सुगल वादशाहत से अपना राजनैतिक संबंध बनाए रक्खा, परंतु घह कभी वादशाही सेवा मे नहीं गया। वि० सं० १६४३ (ई० स० १४६७). में मेवाड़ के महाराणा प्रतापसिंह का देहानत हुआ और उसका पुत्र अमरसिंह मेवाड़ का स्वामी वना। उन दोनों के लाथ सेंसमल का संवंध अनुकूत ही रहा, जिससे मेवाड़ की तरफ़ से भी उसपर कोई चढ़ाई नहीं हुई । सैंसमल के इस शान्ति-मय शासन में इंगरपुर राज्य में कितने ही नये देवालय वने। कई नवीन गांव भी वसे, जिनमे सूरपुर, जो उसकी राखी चावड़ी सूर्यकुंवरी के नाम से वसाया गया था, मुख्य है।

## कर्मसिंह (दूसरा)

स्यात के अनुसार वि० सं० १६६३ के आपाढ़ सुदि ७ (ई० स० १६०६ ता० २ जुलाई) को महारावल कर्मिसंह का राज्याभिपेक हुआ। यांसवाड़े मे वागढ़ियेचौहानो का वड़ा ज़ोर था और वहां के महारावल मानिसंह का देहान्त होने पर उसका चौहान सरदार रावत मान वांसवाड़े

(१) राजा राजीवचत्तुः कनकगिरिनिमस्तुल्यकान्तो धरित्र्या विद्वान् विद्याप्रवीरणो विनयनयवतामग्रगीः शौर्यभाजाम् । मल्लो नाम्ना महात्मा भुवनभवनिधिः सर्वलोकैककान्तो दाता त्राता विहर्त्ता पवनजवहरो मेध्यवृत्तिर्विविकतः ॥६३॥ द्रंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति । विशेष सेवा नहीं कर सका हूं, तथापि मुक्त जो कुछ बन सका, वह पत्रपुष्प के रूप में पाठकों को भेंट है। अबतक ढूंगरपुर राज्य का शोधपूर्वक
कोई इतिहास नहीं लिखा गया है और प्राचीन शिलालेखों आदि के आधार
पर सब से पहले मैंने ही वहां के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है।
यद्यपि ढूंगरपुर राज्य का इतिहास भी वीरतापूर्ण गाधाओं से ओत-प्रोत
है, परन्तु अबतक वह अन्धकार के आवरण में छिपा रहा। मुक्ते विश्वास
है कि इस इतिहास से ढूंगरपुर राज्य का प्राचीन गौरव अवश्य प्रकाश में
आयेगा।

भूल मनुष्य-मात्र से होती है और में भी उसके लिए अपवाद नहीं हूं। आशा है सुयोग्य पाठक बुटियों के लिए मुसे चमा प्रदान करेंगे। यदि वे सप्रमाण परामर्श भेजेंगे तो उनके सारासार का विवेचन कर प्रन्थ के द्वितीय संस्करण में सहर्ष यथावश्यक संशोधन किया जायगा। कुछ स्थलों पर लेखक दोष से साधारणसी बुटियां रह गई हैं, जिनके लिए मैंने भूमिका के अन्त में शुद्धि-पत्र लगा दिया है। पुस्तक पढ़ने के पूर्व पाठक उसे देखकर संशोधन करलें।

में उन प्रन्थक त्तांश्रों का, जिनके प्रन्थों की नामावली अन्त में दी गई है, अत्यन्त अनुगृहीत हूं। इस इतिहास की प्रेस काणी का संशोधन करने में मेरे पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर स्रोक्ता, एम० ए०, ने योग दिया है स्रोर मैटर छांटने, प्रेस काणी करने, प्र्फ़ पढ़ने स्रादि में मेरे निजी इतिहास-विभाग के कार्यकर्ता पं० किश्मनलाल दुबे, चिरंजीलाल ज्यास तथा नाथू-लाल ज्यास ने तत्परता से काम किया है। इसी प्रकार डूंगरपुर राज्य के शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों को छापने में कालूराम निहालचन्द्र जोशी ने कुशलता दिखलाई है, जिसका यहां उल्लेख करना में आवश्यक समक्तता हूं।

श्रजमेर रामनवमी वि० सं० १६६२

गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा.

का स्वामी वन वैठा, जिसका वर्णन पहले किया उमसेन का वासवाड़े का जा चुका है। अन्त में मान के भाइयों ने उसे सलाह राज्य पाना और उसका दी कि तेरी वात रह गई, चौहान वांसवाड़े के कर्मसिंह से युद्ध स्वामी नहीं हो सकते। हम तो इस राज्य के 'मङ्किवाड़' (रचक ) हैं, इसलिए यही उचित है कि जगमाल के वंश के किसी राजकुमार को गही पर विठा दें। तव उसने उग्रसेन को, जो महारावल जगमाल का प्रपौत्र, किशनसिंह का पौत्र और कल्याणमल का पुत्र था, उसके निहाल से वुलाकर वांसवाड़े की गद्दीपर विठा दिया, पर वांसवाड़े के आधे महलों में उत्रसेन रहता और आधे में मान। इसी प्रकार राज्य की आधी आय भी मान लेताथा। उत्रसेन जव उस (मान) के वहुत ही अनुचित व्यवहार से तंग आ गया और उससे अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखा, तब उसने चोली माहेश्वर ( मध्य-भारत के इंदौर-राज्य में ) की तरफ़ से राठोड़ केशोदास भीमसिंहोत को वुलाकर मान को वहां से निकाल दिया। इसपर वह भागकर वादशाह (अकवर)के दरवार में गया और अपने नाम पर वांसवाड़े का फ़रमान पाने का उद्योग करने लगा। वह उप्रसेन पर शाही सेना भी ले श्राया, परन्तु सफल न हो सका। फिर अवसर पाकर वि० सं० १६४८ (ई० स० १६०१) में एक दिन उग्रसेन के सरदार राठोड़ सूरजमल जैतमालोत ने मान को बुरहानपुर में मार डाला', जिससे उप्रसेन का सारा खटका मिट गया। इसका विस्तृत वृत्तान्त वांसवाड़े के इतिहास मे लिखा जायगा।

ड्गरपुर के स्वामी आसकरण ने वांसवाड़े के वास्तविक हक़दार (किशनसिंह या उसके पुत्र) को वहां का राज्य दिलाने के लिए महारावल प्रतापिंह से, और महारावल सेंसमल ने चौहान मान का वांसवाड़े से अधि-कार उठाने के लिए लड़ाई की थी । इन वातों को भूलकर उप्रसेन ने चौहान मान के पंजे से मुक्त होने के पीछे डुंगरपुर से छेड़-छाड़ करना आरंभ किया, जिसपर दोनों राज्यों के वीच लड़ाई छिड़ गई। इस विपय में वांसवाड़े की स्थात में लिखा है कि माही नदी पर महारावल कर्मासिंह

<sup>(</sup>१) मुहर्णित नैस्सी की स्यात; प्रथम भाग, पृ० १००।

श्रीर उग्रसेन में लड़ाई हुई, जिसमें कर्मासंह को परास्त होकर लौटना पड़ा, परन्तु कर्मासंह के उत्तराधिकारी 9ंजराज के समय की (श्राषाढ़ादि) वि० सं० १६७६ (चेत्रादि १६८०) वैशाख सुदि ६ (ई०स० १६२३ ता० २४ श्रप्रेल) शुक्रवार की इंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति से प्रकट है कि कर्मासंह ने माही नदी के तट पर युद्ध किया श्रीर श्राञ्जशों को मारकर पूर्ण पराक्रम दिखलाया । इसकी पुष्टि मुंहणोत नैणसी की खात से भी होती है श्रीर यह भी जान पड़ता है कि इस युद्ध में चौहान घीरभानु (वीरभाण) काम श्राया था।

कर्मसिंह ने थोड़े वर्ष राज्य किया। उसके समय का (श्राषाढ़ादि)
वि० सं०१६६४ (चैद्यादि १६६६) (श्रमांत) चैद्र वदि (पूर्णिमांत वैशाख वदि) ४
कमंसिंह के समय के लेख (ई० स० १६०६ ता० १३ श्रप्रेल) गुरुवार का एक
भीर उसकी ग्रत्य शिलालेख सागवाड़े के जैन-मन्दिर में लगा है श्रीर
उसके उत्तराधिकारी महारावल पुंजराज (पूंजा) का सबसे पहला लेख
(श्रापाढ़ादि) वि० सं० १६६ (चैद्रादि १६६६) वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६१२ ता० २३ श्रप्रेल) गुरुवार का प्राप्त हुआ है। इनसे निश्चय है कि
वि० सं० १६६६ के पूर्व उसका देहांत हो गया था। इंगरपुर राज्य के वड़वे
की एयात में पुंजराज की गद्दीनशीनी का संवत् १६६६ पौष सुदि १४ (ई० स० १६०६ ता० २६ दिसम्बर) दिया है, जो संभवतः ठीक हो।

<sup>(</sup>१) तदात्मजः सागरधीरचेताः सुकर्मसिहेत्यभिधानयुक्तः । जघान यो वैरिगण् महान्तं महीतटे शक्रसमानवीर्यः ॥६४॥ मृत प्रशस्ति की छाप से ॥

<sup>(</sup>२) वीरभानु (वीरभाण्) चौहान द्वंगरसी वालावत का पात्र श्रीर लालसिह, का पुत्र था (काशी-नागरीत्रचारिणी सभा-द्वारा त्रकाशित मुंहणोत नैण्सी की ख्यात, ति. १, ए० १००)। द्वगरपुर राज्यकी ख्यात श्रादि पुस्तकों में उसे वोरी का जागीरदार श्रीर उसके छोटे पुत्र सूरतमल के बेटे परसा को बनको देवालों का पूर्वज बतलाया है।

## आठवां अध्याय

## महारावल पुंजराज से महारावल शिवसिंह तक

## पुंजराज (पूंजा)

ख्यात में लिखा है कि वि० सं० १६६६ पौष सुदि १४ (ई० स० १६०६ ता० २६ दिसम्बर ) को महारावल पूंजा का राज्याभिषेक हुआ।

महारावल स्रासकरण ने वादशाह स्रकवर के समय मुगलों की प्रवलता देख उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह सम्बन्ध उस( कमीसिंह) के समय तक बना रहा, परन्तु महारावल पुंजराज का वे न तो कभी दिल्ली गये और न वादशाही सेना शाही दरवार से में रहकर कही बाहर जाकर लड़े । मेवाड़ के सम्बन्ध महाराणा श्रमरसिंह ने कई वर्षों तक निरन्तर युद्ध करने के पश्चात् वि० सं० १६७१ ( ई० स० १६१४ ) में शाहज़ादा खुरीम-द्वारा बादशाह जहांगीर से संधि कर ली श्रौर मेनाड़ के ज्येष्ठ राजकुमार का शाही द्रवार में जाना निश्चय हुन्रा। तद्नुसार कुंवर कर्णसिंह शाहज़ादे खुर्रम के साथ शाही दरबार में गया। बादशाह जहांगीर ने महाराणा प्रतापसिंह श्रौर श्रमर-सिंह के समय मेवाड़ के जो प्रान्त शाही श्रधिकार में चले गये थे वे सब तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया (प्रतापगढ़) श्रादि कितने एक मेवाड़ से बाहर के इलाक़े भी कुंवर कर्णसिंह को दे दिये ऐसा सन् १० जुलूस ता० ३१ उदींबहिश्त (हि॰ स॰ १०२४ ता॰ २२ रविउस्सानी=वि॰ सं॰ १६७२ ज्येष्ठ विद ६= ई० स० १६१४ ता० ११ मई ) के फ़रमान से पाया जाता है।

इंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया (प्रतापगढ़) के राज्य मेवाड़ से मिले हुए होने से मेवाड़वाले प्रत्येक बार उनको दवाते रहे और जब शाही

<sup>(</sup>१) उक्र फ़रमान के लिए देखों वीरविनोंद; भाग २, पृ॰ २३६-४६।

द्रवार से मेवाड़ को इन इलाकों का फ़रमान मिल गया तो उनका श्रोर भी ज़ोर वढ़ गया। इससे डूंगरपुरवालों को भय हुआ कि मेवाड़वाले हमको दवाकर हमारी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी नप्ट कर देगे। अतएव अपने पद्म को प्रवल करने के लिए उन्होंने मुगल बादशाहत से सम्बन्ध बढ़ाया श्रोर महारावल पुंजराज वादशाह जहांगीर के समय शाहज़ादे खुर्रम की वगावत का मौका देखकर उससे मिल गया । फिर उसके बादशाह (शाहजहां) होने पर वह शाही दरवार में पहुंच कर मन्सवदारों में दाखिल हुआ श्रोर वि० सं० १६८४ फालगुन सुदि ३ (ई० स० १६२७ ता० २७ फरवरी) को उसे एक हज़ार ज़ात व पांचसौ सवारों का मन्सव मिला ।

महाराणा कर्णसिंह का राज्यकाल प्रायः अपने उजड़े हुए राज्य को प्रायाद करने में ही व्यतीत हुआ। इसलिए उसने डूंगरपुर आदि से कोई मेवाड़ के महाराणा छेड़-छाड़ नहीं की, परन्तु उसके पुत्र महाराणा जग-जगत्तिह का उगएएर त्सिंह ने शाही फ़रमान के अनुसार डूंगरपुर, बांस-पर सेना भेजना वाड़ा और देवलिया को अपने अधीन करने की घेष्टा की, किन्तु उक्त राज्यों ने मेवाड़ के अधीन रहना नापसन्द किया। इसपर महाराणा ने अपने मन्त्री अन्तयराज कावड़िया को सेनासहित डूंगरपुर पर भेजा। उस समय महाराणा की सेना से लड़कर अपना वल न्तीण करना उचित न समक्त महारावल पुंजराज पहाड़ों में चला गया। महाराणा की सेना ने टूंगरपुर को लूटा और राजमहलों के चन्दन के वने हुए करोखे को तोड़कर वह लोट गई 3।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद, भाग २, ग्यारहवा प्रकरण, पृ० १००८।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीत्रसाद; शाहजहानामा, प्रथम भाग, ए० १२।

<sup>(</sup>३) जगत्सिहाज्ञया मंत्री ग्राखेराजो वलान्वितः । स डूंगरपुरं प्राप्तः पुञ्जनामाथ रावलः ॥ १८॥ पलायितः पातितं तचंदनस्य गवाच्चकम् । लुंटनं डुंगरपुरे कृतं लोकैरलं ततः ॥ १९॥

राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ४।

खानेजहां लोदी के बागी होने श्रीर निज़ामुल्मुल्क के पास उसके द्विण में पहुंचने की सूचना पाकर बादशाह शाहजहां उन दोनों को दएड देने के लिए बि० सं० १६८६ पौष छुदि १० (ई० महारावल पुजराज का स० १६२६ ता० १४ दिसम्बर) को आगरे से शाही सेना के साथ द्विण की ओर खाना हुआ। आसेर पहुंचने के दिच्या मे जाना वाद उसने निज़ामुल्मुल्क श्रौर खानेजहां पर तीन सेनाएं भेजी, जिनमें दूसरी फौज का अफ़सर जोधपुर का महाराजा गजसिंह था। महारावल पुंजराज (पूंजा) दूसरी फौज मे था, जिसमें उसके अतिरिक्त राजा विट्ठल-दास (गौड़ ), अनीराय (सिंहदलन) बड़गुजर, राजा मनरूप कछवाहा, भीम राठोड़, राजा वीरनारायण बङ्गूजर, गोकुलदास सीसोदिया, जैराम ( अनीराय का वेटा ), नरहरदास भाला, राय हरचन्द पड़िहार आदि कई हिन्दू तथा मुसलमान मन्सबदार सम्मिलित थे। इस सेना की संख्या पन्द्रह हज़ार थी । दो वर्ष तक शाही सेना ने दिल्ला में रहकर बहुतसी लड़ाइयां की और चारों ओर से शबुओं को दवाकर परास्त कर दिया। श्रन्त में खानेजहां<sup>२</sup> श्रौर निज़ामुल्मुल्क मारे गये। किर वादशाह उस (निज़ा-मुल्मुल्क )के पुत्र हुसेन निज़ामशाह को दौलताबाद में गही पर बिठला-कर वहां से लौटा। दिल्ल की इन लड़ाइयों की कारगुज़ारी के कारण महारावल पूंजा का मन्सव डेढ़हजारी ज़ात और पन्द्रहसौ सवारों का हो गया<sup>3</sup>। उसकी अञ्छी सेवाओं से बादशाह शाहजहां ने प्रसन्न होकर उसको 'माही मरातिव' दिया, जो श्रब तक हूंगरपुर में विद्यमान है।

बड़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल पुंजराज का देहान्त वि० सं० १७१७ में हुआ, परन्तु उसके पुत्र गिरधरदास का सबसे पहला लेख महारावल पूंजा की (ताम्रपत्र) वि० सं० १७१४ (अमांत) फाल्गुन विद् पृत्यु (पूर्णिमांत चैत्र विद्)६(ई० स० १६४८ ता० १४ मार्च) का

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा (प्रथम भाग), पृ० २८।

<sup>(</sup>२) वही; पृ० ४६, ६०।

<sup>(</sup>३) वीरविनोद, भाग २, पृ० ३६६। मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा (दूसरा भाग) मन्सबदारों की सूची, पृ० ४ श्रीर २०। तीसरा भाग, पृ० २१२।

मिला है, जिसमें महारावल पुंजराज के वार्षिक श्राद्ध के श्रवसर पर भूमि-दान का उत्तेख है। एक पुरानी वही में, जिसमें महारावल शिवसिंह तक की पीढ़ियां हैं, वि० सं० १७१३ फाल्गुन सुदि ६ (ई० स० १६४७ ता० ६ फरवरी) को उसकी मृत्यु होना तिखा है, जो श्रधिक सम्भव है।

महारावल पुंजराज ने पुंजपुर गांव वसाकर पुंजेला तालाव बनाया पवं घाटड़ी गांव में भी उसने एक तालाव वनवाया थां । उसने राजधानी महारावल पुजराज के इंगरपुर में नौलखा वाग वनवाया आहेर गैवसागर मुख्य मुख्य तालाव की पाल पर गोवर्धननाथ का विशाल मंदिर लोकीपयोगी कार्य वनाकर (आ०) वि० सं० १६७६ (चै० १६८०) वैशाख सुदि ६ (ई० स० १६२३ ता० २४ अप्रेल) को उसकी प्रतिष्ठा की तथा वि० सं० १७०० कार्तिक सुदि ३ (ई० स० १६४३ ता० ४ अक्टोबर) गुरुवार को उसने उक्त देवालय को वसई गांव भेंट किया । उसने चन्द्र-भानोत चौहान मनोहरदास को लोड़ावल की जागीर दी।

- (१) सप्तऋोशार्द्धमानेन ग्रामे घाटडी(डि)नामनि । निर्मितवांस्तडागं यः सागरोपममच्ह्रयम् ॥ ६६ ॥ डुंगरपुर के गोवर्धननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति ।
- (२) रोपितवान् यः(य) उद्यानं नवलत्त्वतरुश्रिया । रम्यं पुष्पफलोपेतिमन्द्रस्य नंदनं यथा ॥ ७० ॥

वही ।

(३) · · · · · · संवत् १६७६ वर्षे शाके १५४५ प्रवर्त्तमाने वैशाख-मास शुक्लपचे पष्ठी (ष्ट्रचा ) तिथौ भृगुवासरे अचेह श्रीगिरिपुरे महाराजश्रीं महाराउलश्री ५ पुंजाजीनामा श्रीगोवर्धननाथप्रीतये प्रतिष्ठासहितप्रासादवरं उद्य · · · ।

वही।

<sup>(</sup> ३ ) गोवर्धननाथ के मंदिर को उपर्युक्त प्रशस्ति के नीचे का वि० सं० १७०० कार्तिक सुदि २ गुरुवार का लेख।



गोवर्धननाथ का मन्दिर



महारावल पुंजराज के १२ राणियां थीं । ख्यातो में उसकी राणियों के जो नाम दिये हैं, उनमें से अधिकांश कि एपत हैं; क्योंकि वे गोवर्धनमहारावल पुजराज की नाथ के मन्दिर की उपर्युक्त प्रशस्ति में लिखित नामों
राणिया और सतित से नहीं मिलते। उसके गिरधरदास, लालसिंह,
प्रतापसिंह, भानुसिंह और खुजानसिंह नामक ४ पुत्र हुए। उसका प्रधानमंत्री खड़ायता जाति का महाजन रामा था ।

महारावल पुंजराज के समय के वि० सं० १६६८ से १७१३ (ई० स० महारावल पुंजराज के १६१२ से १६४७) तक के १८ शिलालेख और ४ शिलालेखादि दानपत्र मिले हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं—

- (१) थाणा गांव के जैन-मन्दिर की (आपाढ़ादि) वि० सं० १६६ (वैत्रादि १६६६) वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६१२ ता० २३ अप्रेल) गुरुवार की प्रशस्ति।
- (२) सरोदा गांव के महादेव के मन्दिर की वि० सं० १६७० शाके १४३४ माघसुदि १०—उपरान्त ११—(ई० स० १६१४ ता० १० जनवरी) स्रोमवार, रोहिग्री नक्षत्र की प्रशस्ति।
- (३) इंगरपुर के पोरवाड़ों के जैन-मन्दिर की (आषाढ़ादि) वि० सं० १६७१ (चैत्रादि १६७२) वैशाख सुदि ४ (ई० स० १६१४ ता० २३ अप्रेल ) रविवार की प्रशस्ति ।
- (४) खुंमाणपुर गांव के पास की बावड़ी की वि० सं० १६७२ शाके १४३७ आषाढ़ सुदि ४ (ई० स० १६१४ ता० २१ जून) वुधवार, पूर्वाफाल्गुनी नज्ञ की प्रशस्ति ।
- (४) त्रासपुर गांव के सोनियों के मंदिर की वि० सं० १६७६ शाके १४४१ माघ सुदि ४ (ई० स० १६२० ता० २८ जनवरी) शुक्रवार, उत्तरा-भाद्रपद नक्तत्र की प्रशस्ति ।

<sup>(</sup>१) डूंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति; श्लोक ८७-६३।

<sup>(</sup>२) · · · · प्रधानो रामजिन्नामा मुख्योन्येप्यधिकारिगाः ॥६८॥ वही.

- (६) द्वंगरपुर के माजी के मन्दिर का (आपाढ़ादि) वि०सं० १६७६ (चैत्रादि १६८०) वैशाख "दि ४ (ई० स० १६२३) का शिलालेख।
- (७) डूंगरपुर के गैवसागर तालाव पर के गोवर्धननाथ के मंदिर की (आपाढ़ादि) वि० सं० १६:७६ (चैत्रादि १६८०) शाके १४४४ वैशाख सुदि ६ (ई० स० १६२३ ता० २४ अप्रेल) शुक्रवार की प्रशस्ति।
- ( = ) भीलोड़ा गांव के जैन-मन्दिर की वि० सं० १६=४ माघ सुदि ४ ( ई० स० १६२= ता० ३१ जनवरी ) की प्रशस्ति ।
- (६) डूंगरपुर के माजी के मंदिर का वि० सं० १६६० शाके १४४४ पौप (पूर्णिमांत माघ) वदि ६ (ई० स० १६३४ ता० १० जनवरी) शुक्रवार का रिालालेख।
- (१०) देवसोमनाथ का वि० सं० १६६१ पौष सुदि ४ (ई० स० १६३४ ता० १४ दिसम्बर) सोमवार का शिलालेख।
- (११) सावला गांव का वि० सं० १६६२ श्रावण सुदि १४ (ई० स० १६३४ ता० १६ जुलाई) का शिलालेख।
- (१२) दीवड़ा गांव से मिला हुआ वि० सं० १६६३ (अमान्त) फाल्गुन (पूर्णिमान्त चैत्र) विद ११ (ई० स० १६३७ ता० १२ मार्च) का ताम्रपत्र।
- (१३) सावला गांव का वि० सं० १६६६ पौष सुदि १४ (ई० स० १६३६ ता० ३० दिसम्वर) का शिलालेख।
- (१४) गलियाकोट का (श्रापाढ़ादि) वि० सं० १६६८ (चैत्रादि १६६६, श्रमान्त) ज्येष्ठ (पूर्णिमान्त श्रापाढ़) वदि १० (ई० स० १६४२ ता० ११ जून) शनिवार का शिलालेख।
- (१४) वसई गांव का वि० सं० १७०० कार्तिक (ई० स० १६४३) का ताम्रपत्र, जिसमें डूंगरपुर के गोवर्धननाथ के मंदिर को उक्त गांव के भेंट किये जाने का उल्लेख है।
- (१६) सूरपुर गांव से मिला हुआ वि० से० १७०० कार्तिक सुदि १५ (ई० स० १६४३ ता० १७ अक्टोवर) का ताम्रपत्र।
  - (१७) पादरा गांव का (त्रापाढ़ादि) वि० सं० १७०१ (चैत्रादि १७०२)

शाके १४६७ वेशाख सुदि ४ (ई० स० १६४४ ता० २० श्रप्रेल) रिववार का शिलालेख।

(१८) भीलुड़े गांव से मिला हुम्रा (म्राषाढ़ादि) वि० सं० १७०२ (चैत्रादि १७०३) बैशाख सुदि २ (ई०स० १६४६ ता० ७ म्रप्रैल) का ताम्रपत्र।

(१६) डूंगरपुर के महाकालेखर महादेव का (आषाढ़ादि) वि० सं० १७०३ (चैत्रादि १७०४, अमांत ) वैशाख (पूर्णिमांत जेष्ठ ) विद ६ (ई० स० १६४७ ता० १४ मई ) शुक्रवार का लेख।

(२०) क्रियाणे गांव का वि० सं० १७०४ शाके १४६६ फाल्गुन सुदि १३ (ई० स० १६४८ ता० २६ फरवरी ) का लेख ।

(२१) गिलयाकोट का वि० सं० १७१० श्रावण सुदि ४ (ई० स० १६४३ ता० १६ जुलाई) का लेख।

(२२) नीले पानी के नीलकंड महादेव का वि० सं० १७१३ शाके १४७८ माब सुदि १४ (ई० स० १६४७ ता० १६ जनवरी) सोमवार पुष्य-नज्ञ का लेख।

#### गिरधरदास

महारावल पुंजराज का देहान्त होने पर वि० सं० १७१३ (ई० स० १६४७) में गिरधरदास इंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। अपने पिता की विद्यमानता में वह वादशाह शाहजहां के दरवार में गया था और बादशाह ने उसे ६०० ज़ात तथा ६०० सवारों का मन्सव दिया था<sup>9</sup>।

बादशाह शाहजहां के पिछले समय में उसके शाहज़ादे आपस में लड़ने लगे और वे अपने अपने पक्ष को दढ़ करने के लिए भारतीय राजामहाराणा राजिस हाराजाओं आदि को अपनी और मिलाने लगे।
का सेना भेजना बादशाह शाहजहां के द्वारा चित्तोड़ के दुर्ग की मरममत
गिराई जाने के कारण मेवाड़ का महाराणा राजिसेंह (प्रथम) उससे नाराज़ था,
इसलिए उसने वादशाह के प्रीति-पात्र शाहज़ादे दाराशिकोह का पन्न न लेकर

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा, तिसरा भाग, पृ० २१७। १४

शाहज़ादे श्रीरंगज़ेय का पन्न लिया। श्रीरंगज़ेय ने इस सहायता के एवज़ में यादशाह होने पर महाराणा के सम्मान में वृद्धि कर छः हज़ारी ज़ात व सवार का मन्स्य दिया श्रीर यदनोर, मांडलगढ़, डूंगरपुर, यसावर, गयासपुर, यांसवाड़ा, देवलिया श्रादि भी महाराणा के श्रधीन किये जाने का हिजरी स० १०६ ता० १७ जिल्काद (वि० सं० १७१४ भाइपद विद ४ = ई० स० १६४ ता० ७ श्रगस्त) का फरमान भेजा, किन्तु डूंगरपुर, यांसवाड़ा तथा देवलिया के श्रधीशों ने मेवाड़ के मातहत रहना पसन्द न किया श्रीर इस फरमान के विरुद्ध उन्होंने श्रपना राजनैतिक संयन्ध दिली के सम्राद से ही रखना चाहा। यह यात मेवाड़ के महाराणा राजसिंह को बुरी लगी, श्रतप्य उसने डूंगरपुर, वांसवाड़ा श्रीर देवलिया के स्वामियो पर चढ़ाई का निश्चय किया श्रीर महाराणा का प्रधान कायस्थ फतेहचंद कई सरदारों के साथ सेना लेकर उनपर चढ़ा। उस समय महाराणा का वढ़ा हुश्रा वल देख महारावल गिरधरदास ने भी महाराणा से सुलह कर ली ।

महारावल गिरधरदास ने थोड़े ही वर्ष राज्य किया। उसके समय के केवल एक ताम्रपत्र और दो शिलालेख मिले हैं<sup>3</sup>, जिनमें अन्तिम लेख

पूर्णे सप्तदशे शते नरपितः सत्वोडशाख्येऽब्दके आकार्योत्तमठकुरैगिरिधरं तं डूंगराद्ये पुरे । सद्राज्यं किल रावलं विदघता कृत्वात्मनः सेवकं प्रेम्णास्मै प्रददो सुयोग्यमिखलं सेवां व्यधाद्रावलः ॥ ८ ॥ राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ६ ।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद, भाग २, ५० ४२४-२७। मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द २. ५० ८४८।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद, भाग २, १० ४३४। मेरा राजप्ताने का इतिहास, जिल्द २, १० ८४३।

<sup>(</sup>३) उपर्थुक्र शिलालेग्रों श्रीर ताम्रपत्र का विवरण इस प्रकार है—

<sup>[</sup>श] वि॰ सं॰ १७१४ (श्रमांत) फाल्गुन विः (पृर्णिमांत चेत्र विः १६ (र्हे॰ स॰ १६४= ता॰ १४ मार्च) का चौवीसा जाति के पुरोहित उदयराम के यहां से मिला हुआ तान्नपत्र, जिसमे महारावल पूंजा

महारावल गिरधरदास वि० सं० १७१७ फाल्गुन सुदि २ (ई० स० १६६१ ता० का देहान्त २० फरवरी) बुधवार का और उसके उत्तराधिकारी असवन्तसिंह का सबसे पहला लेख वि० सं० १७२२ (अमांत) पौष (पूर्णिमांत माघ) विद ६ (ई० स० १६६६ ता० १६ जनवरी) का है, जिससे अनुमान होता है कि वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६६) के पूर्व उसका देहान्यसान हुआ। डूंगरपुर राज्य के बड़वे की ख्यात में उसके तीन पुत्रों के नाम जसवन्तसिंह, केसरीसिंह और परवतसिंह लिखे हैं'। एक पुरानी वही में उस महारावल गिरधरदास )की मृत्यु वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६१) में होना लिखी है, जो अधिकतर संभव है।

#### जसवन्तरिंह

महारावलं गिरधरदास का देहान्त होने पर उसका कुंवर जसवन्त-सिंह वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६१) के लगभग डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ।

> श्रीर उसकी राखी हाडी, जो सती हुई थी, के वार्षिक श्राद्ध पर नौलखा गांव देने का उहील है।

- [भ्रा] वि॰ सं॰ १७१६ मार्गशीर्ष (हु॰ स॰ १६४६ नवम्बर) का सागवाड़े का शिलालेख।
- [इ] वि॰ लं॰ १७१७ फाल्गुन सुदि २ (ई॰ स॰ १६६१ ता॰२० फरवरी) इंधवार का हुंगरपुर के हाटकेश्वर महादेव के मन्दिर का लेख।
- (१) बड़वे की क्यात में केसरीसिंह के वंश में सावली, श्रोडां श्रोर मांडव के जागीरदारों का होना लिखा है, परन्तु मौलवी सफदरहुसैन ने श्रपनी पुस्तक में सावली, श्रोडां श्रोर मांडववालों को महारावल गिरधरदास के पुत्र हरिसिंह के वंशज बतलायें हैं, जिसका नाम बड़वे की ख्यात में नहीं है। इंगरपुर राज्य के राणीमंगे की ख्यात में गिरधरदास के चार पुत्रों में उपर्युक्त नामों के श्रीतिरिक्त चौथे पुत्र का नाम हरिसिंह है, पर उसने भी सावलीवालों का केसरीसिंह के वंश में होना लिखा है।
- (२) बढ़वे की ख्यात में महारावल गिरधरदास की मृत्यु का संवत् १७२३ दिया है, जो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जसवन्तिंसह का सबसे पृह्ला लेख वि॰ सं॰ १७२२ का मिल चुका है।

महारावल जसवन्तिसह ने मेवाङ के महाराणाश्रों से अपना संबन्ध पनाये रक्खा, जिससे मेवाड्वालो ने उससे कोई छेड़-छाड़ नहीं की । इसी से उसके राज्य में सुख-शांति वनी रही। महाराणा राजममुद्र तालाव की प्रतिष्ठा राजसिंह ने कांकरोली के समीप राज-समुद्र नामक पर महारावल का चद्यप्र जाना सुविशाल तालाव बनवाकर वि० सं० १७३२ (ई० स० १६७६) मे उसकी प्रतिष्ठा का महोत्सव किया। उस समय महारावल जसवन्तर्सिह भी उस उत्सव में सिम्मलित हुआ । तालाव की प्रदित्तिणा करने के लिए महाराणा राणियों, कुंवरों श्रादि सहित पैदल चलने लगा, उस समय उस( जसवन्तर्सिंह )ने महाराणा से निवेदन किया कि उदय-सागर की प्रतिष्ठा के समय महाराणा उदयसिंह तथा राणियों ने पालकी में वैठकर परिक्रमा की थी, इसलिए श्राप भी वैसा ही कीजिये अथवा घोड़े पर सवार हो जाइये, परन्तु महाराणा ने पेदल ही परिक्रमा करना उचित समभा। प्रतिष्ठा के अन्त मे महाराणा ने अपने संगे संवन्धियों और राजा-महाराजात्रों के लिए हाथी, घोड़े व सिरोपाव भेजे। उस समय महारावल जसवन्तसिंह के लिए ६४०० रुपयों के मूल्य का सारधार नामक हाथी, एक हज़ार रुपयों के मूल्य का जसतरंग घोड़ातथा ४०० रुपयों की क्रीमत का एक श्रोर घोड़ा एवं ज़रदोज़ी सरोपाव हरिजी द्विवेदी के साथ डूंगरपुर भेजा ।

राजप्रशस्ति महाकान्य, सर्ग १६।

धीरिवनोद, भाग २, पु॰ ६१३ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जि॰ २,

<sup>(</sup>१) उदयसागरनामजलाशयोत्तमपरिक्रमणे रमणीयुतः । उदयसिहनृपः शिविकास्थितः समतनोदिति सूत्रनिवेशनं ॥ २ ॥ जसवंतसिहरावल इति जल्पितवान् प्रभो[ः] पाश्वे । एवं कार्य भवता ऋथवाऽश्वरोहणं कृत्वा ॥ ३ ॥

<sup>(</sup>२) जसवन्तसिंहनाम्ने रावलवयीय षट्सहस्तेस्तु । पंचशताग्रे रजतमुद्राणां रचितमूल्यमिम ..... ॥ २५ ॥

रूपतगर की राजकुमारी से विवाह करने, श्रीनाथजी की मूर्ति को मेवाड़ में रखने, जिज़्या के बारे में बादशाह को विस्तृत पत्र लिखने श्रीर महारावल का महाराया राजसिंह जोधपुर के वालक महाराजा श्रजीतसिंह को श्रपने का सहायक होना यहां रखने के कारण बादशाह श्रीरंगज़ेब ने महाराणा राजसिंह से नाराज़ होकर उसकी दंड देने के लिए श्रपनी विशास सेना के साथ वि० सं० १७३६ भाद्रपद सुदि ८ (ई० स० १६७६ ता० ३ सितम्बर=हि० स० १०६० ता० ७ शाबान) को दिल्ली से श्रजमेर की श्रोर प्रस्थान किया। यह समाचार सुन महाराणा ने परामर्श के लिए श्रपने सरदारों श्रीर इष्टमित्रों को एकत्र किये, उस समय डूंगरपुर का स्वामी महारावल जसवन्तसिंह भी उदयपुर पहुंचा श्रीर युद्ध-विषयक मन्त्रणा में सिमर्वित हुत्रा, ऐसा यित मान किव रचित 'राजिवलास' नामक काव्य में उल्लेख है। श्रतएव संभव है कि महारावल जसवन्तसिंह श्रीरंगज़ेब के समय की लड़ाइयों में महाराणा के पत्त में रहकर लड़ा हो?।

शुभसारधारसंज्ञं द्विवेदिहरिजीकहरतेषु । डुंगरपुरे नरपितः प्रेषितवान् हेमयुक्तवसनानि ॥ प्रथमं राजसमुद्रोत्सर्गेरमेरजतमुद्राणां । तत्र सहस्रेण कृतमूल्यं जसतुरगनामहयं ॥ २६ ॥ पंचशतरूप्यमुद्राकृतमूल्यतुरगमपरं च । कनकमयांबरवृन्दं दत्तवान् राजसिंहनृपः ॥ २७ ॥

राजपशस्ति महाकान्य; सर्ग २०। धीरविनोद; भाग २ ए० ६२३। मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० २, ए० ८८४। (१) रात्रर सुबोलि जसकरन रंग। ऋसुरेस सल्ल ऋनमी ऋभंग। भलमंत भेद धर भावसिंघ। राना उत रक्खन जोर रिंघ॥५६॥

राजविलास; पृ० १६३।
राजविलास काच्य का प्रारम्भ मान कवि ने वि० सं० १७३४ भाषाह सुदि ७

राजावलास काव्य का प्रारम्भ मान कवि न वि॰ स॰ १७३४ भाषाढ़ सुदि ७ (ई॰ स॰ १६७७ ता॰ २७ जून) बुधवार हस्त नचत्र को किया (पृ॰ म, छंद ३म) भीर वि॰ सं॰ १७३७ (ई॰ स॰ १६म०) में महाराणा राजसिंह का देहान्त होने पर उसे समास कर दिया।

वादशाह श्रोरंगज़ेव के शाहजादे श्रकवर ने, जो श्रपने पिता से विद्रोही हो रहा था, वि॰ सं॰ १७३८ (ई॰ स॰ १६८१) में देस्री के घाटे शाहजादे श्रकवर का से मेवाड़ में श्राकर महाराणा जयसिंह से मिलना चाहा, हंगरपुर जाना किन्तु उन दिनो वादशाह श्रोरंगज़ेव श्रोर महाराणा जयसिंह के वीच सुलह की वातचीत हो रही थी, इसलिए महाराणा ने उससे मिलना स्वीकार न किया, तव वह भोमट के पहाड़ों में होता हुशा इंगरपुर गया, जहां महारावल जसवन्तसिंह ने उसका शिष्टाचार-पूर्वक स्वागत किया। किर उसको उसने सरवण व राजपीपला के मार्ग से दिल्ला में पहुंचा दिया।

महारावल जसवन्तिसंह के समय के वि० सं० १७२२ से १७४४ (ई० स० १६६४ से १६८८) तक के ६ लेख मिले हैं । उसके पुत्र खुंमाणिसंह महारावल का का सबसे पहला लेख वि० सं० १७४१ (ई० स० परलोकवास १६६४) का है, जिससे वि० सं० १७४४ छोर १७४१ (ई० स० १६८७ छोर १६६४) के बीच उसका देहांत होना अनुमान होता है। ख्यातो में उसकी मृत्यु वि० सं० १७४८ (ई० स० १६६१) में होना लिखा है, जो ठीक प्रतीत होता है।

- [क] वि॰ सं॰ १७२२ ( श्रमांत ) पौप ( पूर्णिमांत माघ ) विद १ (ई॰ स॰ १६६६ ता॰ ११ जनवरी ) का नांदली गांव के शिवालय का शिलालेख।
- [ख] वि॰ सं॰ १७२६ शाके १४६२(११) (श्रमांत) माघ (पूर्णिमांत फालान) वदि १३ (ई॰ स॰ १६७० ता॰ १६ फरवरी) ब्रधवार का दूंगरपुर के धनेश्वर महादेव के मन्दिर का शिलालेख।
- [ ग ] वि॰ सं॰ १७२६ श्राधिन सुटि ४ (ई० स० १६७२ ता० १४ सितम्बर) रविवार का सरोदा गांव के शिव-मन्दिर का शिलालेख।
- [ घ ] ( ग्रापाइाटि ) वि॰ सं॰ १७२१ (चैत्रादि १७३०) चैत्र सुदि २ (ई॰ स॰ १६७३ ता॰ १० मार्च ) का गोवादी गांव के माक्रीदार कुंग्ररसिंह राजपूत के पास से मिला हुया ताम्रपत्र ।
- [रु] ति॰ सं॰ १७३० श्राधिन सुदि १ (ई॰ स॰ १६७३ ता॰ १ श्रात्रदोतर ) शुक्रवार का दूंगरपुर के सांदेश्वर महादेव के मन्दिर का शिलाक्षेत्र।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद, भाग २, ५० ६४३।

<sup>(</sup>२) उपर्युक्र शिलालेखों का विवरण नीचे लिखे श्रनुसार है-

## खुंमाणसिंह।

महारावल जसवंतासंह का परलोकवास होनेपर उसका पुत्र खुंमाण-सिंह वि० सं० १७४८ (ई० स० १६६१) में राजगद्दी पर वैठा।

वि० सं० १७४४ (ई० स० १६६८) में महाराणा श्रमरसिंह (दूसरा)
मेवाड़ का स्वामी हुश्रा। कलहप्रिय होने से उसने श्रपनी गद्दीनशीनी के

महाराणा श्रमरसिंह (दूसरे) प्रारम्भ में ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा श्रीर प्रतापगढ़ के

का दूगरपुर पर सेना श्रधीशों पर राज्याभिषेकोत्सव पर टीका लेकर

भेजना स्वयं न श्राने का कारण बतलाकर सेना भेजने

का हुक्म दिया। तद्युसार डूंगरपुर पर महाराणा का चाचा सूरतसिंह श्रीर

- [च] ( श्राषादादि ) वि॰ सं॰ १७३१ ( चैत्रादि १७३२ ) शाके १४६७ वैशाख सुदि ६ (ई॰ स॰ १६७४ ता॰ २१ श्रप्रेल) बुधवार पुष्य नचत्र का रंगथोर गांव के महादेव के मन्दिर की प्रशस्ति । उसमे महारावल जसवन्तसिंह के ज्योतिषी चौबीसा जाति के जागेश्वर की खी-द्वारा उक्र शिवालय के बनाये जाने का उल्लेख है श्रीर उसमें जागेश्वर की विद्वत्ता का वर्णन है ।
- [छ] वि॰ सं॰ १७३८ शाके १६०३ ( श्रमांत ) माघ (पूर्णिमांत फाल्गुन ) विद ४ (ई॰ स॰ १६८२ ता॰ १८ जनवरी ) ब्रुधवार का मांडव गांच की बावड़ी का शिलालेख।
- [ज] वि॰ सं॰ १७३६ फालगुन सुदि ७ (ई॰ स॰ १६८३ ता॰ २३ फरवरी) का श्रासपुर गांव के ढाकोतो के मन्दिर का शिलालेख।
- [म] (श्राषादादि) वि० सं० १७४४ (चैत्रादि १७४४) शाके १६१० चैशाख सुदि ७ (ई० स० १६८८ ता० २६ श्रप्रेल )गुरुवार की उदयपुर राज्य के धुलेव गांव के प्रसिद्ध ऋपभदेव के मन्दिर के पासवाले विष्णु-मन्दिर की प्रशस्ति, जिसमे महारावल जसवन्तिसंह के राज्य-समय खड़ायता जाति श्रीर गूंदाणा गोत्र के शाह मनोहरदास-द्वारा उक्त (त्रिकमराय के) मंदिर का जीर्णोद्धार होने का उल्लेख है। इस लेख में उक्त महारावल की पटराणी फूलकुंवरी वीरपुरी (सोलंकिनी) तथा कुंवर खुंमाणिसंह के नाम भी दिये हैं।

पंचोली दामोद्रदास (प्रधान) सेना लेकर रवाना हुए । सोम नदी पर लड़ाई हुई , जिसमें दोनों तरफ के कई आदमी मारे गये। फिर देवगढ के रावत द्वारिकादास की मारफत सुलह की वात तय होकर ( श्राषाढ़ादि) वि० सं० १७४४ (चैत्रादि १७४६) ज्येष्ठ सुदि ४ (ई०स०१६६६ ता० २३ मई) मंगलवार को सेना-व्यय के १७४००० रुपये, दो हाथी श्रौर मोतियों की माला महाराणा को देने की वात पर समभौता हुआ, परन्तु यह वात महारावल की इच्छा के विरुद्ध थी, इसलिए महाराणा की सेना लौट जाने पर महा-रावल ने वादशाह श्रौरंगज़ेव से शिकायत की कि महाराणा ने मुसे माल-पुरे पर श्राक्रमण करने, चित्तोड़ की मरम्मत कराने तथा मंदिर बनाने में शरीक होने के लिए कहा, परन्तु मेरे इन्कार करने पर उसने मेरे मुल्क पर चढ़ाई कर दी। इसपर वज़ीर असद्खां ने महाराणा को वादशाह की इच्छा के विरुद्ध कार्रवाई न करने के लिए लिखा । उन दिनों वादशाह श्रौरंगज़ेव ने दित्तण विजयमें ऋपनी सारी शक्ति लगा रक्खीथी, इसलिए उसने महाराणा की इस कार्रवाई पर ध्यान न दिया, परन्तु इतना श्रवश्य हुश्रा कि वादशाह की तरम से राज्याभिषेक का जो टीका उक्त महाराणा के लिए मोतविर श्रद्दलकारों के साथ भेजना निश्चय हुत्रा था, वह इन शिकायतों के कारण महाराणा के वहुत प्रयत्न करने पर भी रुका रहा।

<sup>(1)</sup> संवत् १७५५ वरप(पें) वैशाख सुदि ६ शुक्रे महाराजा श्रीसूरतिसंघ(ह)जी पचोली श्रीदामोदरदासजी डूंगरपुर फोज पधार्यी जद इतरी जात्रा सफल

हूं गरपुर राज्य के देवसोमनाथ के मन्दिर के एक स्तम्भ का लेख।

<sup>(</sup>२) वीराविनोद, भाग २, ५० ७४४ । मेरा राजपूनाने का इ्तिहास; जिल्द् दूसरी, ५० ६०६।

<sup>(</sup>३) वीरविनोद, भाग २, ए० १००६ में सुदित इक्रारनामा ।

<sup>(</sup>४) वज़ीर श्रसद्वां का महाराणा श्रमरसिह (दूसरे) के नाम ता० १० सफर सन् ४३ ज़नूम (वि० सं० १७४६ श्रावण सुदि १२=ई० स० १६६६ ता० २८ जुलाई) का पग्र। वीरविनोद, भाग २, पू० ७३४-६ १

महारावल खुंमाणसिंह के वि० सं० १७४१ से (चै०) १७४८ (ई० स० १६६४ से १७०१) तक के तीन लेख मिले हैं'। ख्यात में लिखा है कि वि० महारावल का देहात और सं० १७६० (ई० स० १७०३) में महारावल खुंमाण उसके शिलालेख सिंह का परलोकचास हुआ, परन्तु उसका सवसे अनितम लेख (आ०) वि० सं० १७४७ (ई० स० १७०१) का है और उसके उत्तराधिकारी रामसिंह का पहला लेख वि० सं० १७४६ (ई० स० १७०२) का है, जिनसे ज्ञात होता है कि इन दोनों संवतों के वीच अर्थात् वि० सं० १७४६ (ई० स० १७०२) में उसका देहावसान हुआ । उसने अपने नाम से खुंमाणपुर गांव वसाया था।

#### रामसिंह

महारावल रामसिंह अपने पिता खुंमाणिसिंह के पीछे वि० सं० १७४६ (ई० स० १७०२) में डूंगरपुर के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ।

- (१) इन लेखो का न्यौरा नीचे लिखे अनुसार है—
  - [ श्र ] वि॰ सं॰ १७४१ (श्रमांत ) मार्गशीर्ष (पूर्णियांत पौष ) विद १ (ई॰ स॰ १६६४ ता॰ २२ नवम्बर) का गिलयाकोट का लेख, जिसमें खुंमाणपुर गांव (गिलियाकोट के निकट) वसाने का उन्नेख है।
  - [ आ ] वि॰ सं॰ १७४६ माघ सुदि ४ ( ई॰ स॰ १७०० ता॰ १४ जनवरी ) का अंडारिया गांव से मिला हुआ ताम्रपत्र ।
  - [इ] (आपाटादि) वि॰ सं॰ १७४७ (चैत्रादि १७४८) शाके १६२३ वैशाख सुदि ३ (ई॰ स॰ १७०१ ता॰ २६ अप्रेल) मंगलवार की खड़गदा गांव के लक्मीनारायण के मंदिर की प्रशस्ति, जिसमे कुंदर रामसिंह को युवराज लिखा है—
    - ग्रहोह श्रीगिरिपुरे रायरायां महाराजाधिराज-महाराउलश्रीखुंमाणसिघजी विजयराज्ये महाकुंत्रारजी श्री-रामसिघजी योवराज्ये

मूल छाप से।

(२) एक पुरानी वहीं में उसकी मृत्यु ( श्राषाढ़ादि ) वि० सं० १७४८ ( वैद्यादि १७४६, श्रमांत ) वैद्र (पूर्णिमांत वैशाख) वदि १२ (ई० स०१७०२ ता० १२ श्रप्रेल ) को होना लिखा है, जो ठीक प्रतीत होता है।

मेवाज्ञ्वालों की चढ़ाइयों से हूंगरपुर को बार बार त्वति उठानी पड़ती थी, इसिलए महारावल रामसिंह ने मेवाड़वालों से अपने देश को वचाने गहारावल का वादशाह का विचार कर वादशाह औरंगज़ेव के पास उपस्थित औरंगजेव से मन्यव हो शाही सेवा करना निश्चय किया। फिर उसने पाना गद्दीनशीनी के आरंभ मे ही बादशाह की सेवा मे

पहुंचकर १००० ज़ात श्रोर १००० सवार का मन्सव एवं १६००००० दाम (४००००० रुपये) की इंगरपुर की जागीर का फ़रमान प्राप्त किया<sup>3</sup>, जिससे मेवाड़ के महाराचा श्रमरसिंह ( दूसरे ) ने फिर उससे कोई छेड़-छाड़ न की।

इसके थोड़े ही समय वाद वि० सं० १७६७ (ई० स० १७१०) में महाराणा श्रमरासिंह का देहांत हो गया श्रौर उसका पुत्र संग्रामसिंह (दूसरा) मेवाइ का स्वामी हुआ, जो वुद्धिमान शासक था। वैधनाथ शिवालय के प्रतिष्ठा-शाही दरवार में महारावल का प्रभाव बढ़ता हुआ महोश्तव पर महारावल का उदयपुर जाना देख उक्त महाराणा ने परस्पर के विरोध को मिटा देना उचित जानकर वैद्यनाथ शिवालय के प्रतिष्ठा-महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए महारावल को उद्यपुर बुलाना चाहा। इसपर महारावल ने महाराणा की इच्छा को पसन्द किया, जिससे महाराणा को वड़ा हर्ष हुआ और उसने वि० सं० १७७२ श्रावण विद ६ (ई० स० १७१४ ता० १३ जुलाई) को महा-रावल के नाम पत्र भेज प्रीति दिखलाई । फिर प्रतिष्ठा-महोत्सव में सम्मि-ितन होने के लिए हुंगरपुर से रवाना होकर माघ वदि १२ (ई० स० १७१६ ता० १० जनवरी ) को महारावल उदयपुर के निकट पहुंचा तो उसकी पेश-दाई के लिए महाराणा मादकी गांव तक गया। वहां उन दोनो की मुलाकात होकर महाराणा उसे श्रपने साथ उदयपुर ले गया । माघ सुदि १४

<sup>(</sup>१) सरयद नवानधली श्रोर सेंडन, मिराते ग्रहमदी के खातिमें (संग्लीमेंट) का श्रेट्रेज़ी धनुपाद, गायकवाड श्रोरिएटल सीरीज़, सं० ४३, पृ० १६०।

<sup>( &</sup>gt; ) हंगागुर राज्य के पुराने जीवान शाह निहालचन्द (दार्गा) खड़ायता के यहाँ की एक दुरानी नहीं में इस विषय का पत्र-व्यवहार श्रीर वृत्तान्त दर्ज है।

# विषय-सूची

## पहला अध्याय

## भूगोल-सम्बन्धी वर्णन

| विषय                |       |            |              |       | पृष्ठाङ्क |
|---------------------|-------|------------|--------------|-------|-----------|
| राज्य का नाम        | ***   | ***        | 444          | •••   | 8         |
| स्थान श्रौर चेत्रफल | •••   | •••        | •••          | •••   | 3         |
| सीमा                | •••   | • • •      | #145C#       | • )   | 38        |
| पर्वत श्रेणी        | •••   | •••        | ***          | •••   | 3         |
| नदियां              | •••   | •••        | •••          | •••   | ३         |
| ,भीलें              | 0 • • | •••        | Ø <b>0 0</b> | •••   | ૪         |
| जलवायु              | •••   | ***        | •••          | ***   | ¥         |
| वर्षा श्रौर फ़सल    | ***   | ***        | •••          | •••   | Ł         |
| <b>पैदावार</b>      | •••   | •••        | ***          | •••   | ¥         |
| जंगल -              | •••   | •••        | •••          | ***   | E         |
| जानवर               | •••   | •••        | •••          | *** ^ | E         |
| खानें               | •••   | •••        | ***          | ***   | હ         |
| रेल्वे              | •••   | •••        | ***          | •••   | 9         |
| सड़कें              | •••   | •••        | ***          | •••   | G         |
| जनसंख्या            | •••   | •••        | •••          | •••   | 9         |
| धर्म                | ***   | •••        | •••          | •••   | G         |
| जातियां             | ***   | <b>***</b> | •••          | ***   | G         |
| <b>उद्योग</b>       | •••   | •          | •••          | •••   | <b>=</b>  |
| वेश-भूषा            | ***   | • • •      | •••          | ***   | <b>=</b>  |
|                     |       |            |              |       | •<br>     |

(ता०२६ जनवरी) को प्रतिष्ठा-महोत्सव हुन्ना, जिसमें वह तथा कोटे का स्वामी भीमसिंह भी उपस्थित था

वादशाह फ़ईखसियर के शासन की वागडोर सैयद-वंधुओं के हाथ में थी, परन्तु पारस्परिक फ़ूट के कारण साम्राज्य की दशा दिन-प्रतिदिन महाराणा संग्रामिंह (द्सरे) चीण होती जाती थी। जयपुर के महाराजा सवाई की फीजकशी जयसिंह को मिलाकर वादशाह सैयद-वंधुओं के पंजों से मुक्त होने की चेप्रा में था। इघर सैयद-वंधु भी जोधपुर के महाराजा श्रजीतसिंह को अपने पन्न में कर वादशाह के विरुद्ध कुछ और ही घाट घड़ रहे थे।

ऐसे समय में पंचोली बिहारीदास के उद्योग श्रौर महाराजा जयसिंह की सिकारिय से बादशाह ने महाराणा के नाम रामपुरे का फ़रमान लिख दिया। इसी प्रकार उक्त बादशाह ने श्रापने राज्य के पांचवें वर्ष श्रार्थात् वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७) में डूंगरपुर श्रौर बांसवाड़े का फ़रमान भी महाराणा के नाम कर दिया । इसपर महाराणा ने रामपुरा, डूंगरपुर

(१) प्रासादवैवाद्यविधि दिहतः

कोटाधिपो भीमनृपोभ्यगच्छत्।

रथाश्वपत्तिर्द्धिपनद्धसैन्यो

दिल्लीशसंमानितबाहुवीर्यः ॥ १५ ॥

यो डूंगराख्यस्य पुरस्य नाथो

दिदृत्या रावलरामसिंहः।

सोऽप्यागमत्तत्र समग्रसैन्या

देशान्तरस्था अपि चान्यभूपाः ॥ १६ ॥

वैद्यनाथ की प्रशस्ति, प्रकरण ४।

चीराविनोद, भाग २, पृ० ११७३ । सेरा राजपूताने का इतिहास, जि० २,

- (२) सूर्यमज्ञ, वंशमास्कर, पृ० ३०६३-६४, छुंद १०४-११०।
- (३) श्रालीमुहम्मद्रखां; ख़ातिमा मिराते श्रहमदी (मूल फारसी), गायकवाद

ग्रौर वांरावाड़े के राज्यों को अधीन करने के उद्देश्य से अपने मंत्री पंचोली विहारीटास को ससेन्य रवाना किया । द्वितीय ज्येष्ठ वदि (मई) मे पंचोली विहारीदास श्रोर काका भारतिसह ने डूंगरपुर राज्य मे प्रवेश कर महारावल पर दवाव डाला, तो उस( महारावल )के सरदारों ने श्रापस की लड़ाई मे अपनी शक्ति चीण करना उचित न समक्ष सेना-व्यय के १२६००० रुपये महाराणा को देने का इकरार किया। वहां से विहारीदास रामपूरे गया, जहां से देवलिया श्रोर वांसवाड़ा होकर इंगरपुर वापस श्राने पर महारावल के सरदारों ने फलोद के मुकाम पर उसके पास जाकर श्राश्विन सुदि ४ (ता० २७ सितम्बर) को २४००० रुपयो के मूल्य का दंतीला हाथी तथा वीस हज़ार रुपये और देना स्वीकार किया । इस रुक्के के सम्बन्ध में महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने श्रपने 'वीरविनोद' में लिखा है—"महारावल रामसिंह पर पंचोली विहारीदास फौज लेकर गया श्रोर एक लाख छुम्बीस हज़ार रुपये का रुक्का लिखवाकर दूसरा रुक्का न जाने किस मतलव से लिखवाया "। श्रान्मान होता है कि पहले के रुक्के की तामील होने की संभावना न देख दूसरा रुक्का लिखवाया गया हो ।

श्रोरिएटल सीरीज़, सं॰ ४०, पृ॰ २२४। नवावश्वली श्रोर सेडन ने मिरातेश्वहमदी के फारसां स॰लींमट का श्रव्रेज़ी श्रनुवाद करने मे भूलकर उदयपुर, हूंगरपुर श्रोर बांसवाढ़ें का फ़रमान महाराणा रामसिह के नाम होना लिखा है (गायकवाड़ श्रोरिएटल सीरीज़ सं॰ ४३, पृ॰ १६०), परन्तु मूल फारसी मे स्पष्ट लिखा है कि वादशाह ने द्रंगरपुर श्रोर वासवाड़ का फरमान उदयपुर के महाराणा संश्रामसिह के नाम कर दिया था।

<sup>(</sup>१) सिघश्रामहाराजाधिराज महाराणा श्रीसंग्रामिषघजी स्रादेशातु प्रतदुए पचोली विहारीदासजी काका भारतसींघजी स० १७७३ (चेत्रादि १७७४) वर्षे दूति जेठ[व]दी १४ .....

देवसोमनाथ के मंदिर के एक छ्वने के लेख से।

<sup>(</sup>२) धीरतिनोद, नाग २, ५० १०१० ।

मुगल-साम्राज्य की अवनित और मरहटों का उत्कर्ष देखकर महाः रावल रामसिंह ने बाहरी श्राक्रमणों से श्रपने राज्य को बचाने के लिए पेशवा बाजीराव से संधि कर उसे खिराज़ देना स्वीकार महारावल का बाजीराव किया। फिर वि० सं० १७८४ (ई० स० १७२८) में पेशवा को खिराज देना उक्त पेशवा ने डूंगरपुर श्रौर बांसवाड़ा राज्यों का खिराज़ वसूल करने का श्रिधिकार धार-राज्य के संस्थापक ऊदाजी पंचार को दिया श्रीर नियत ख़िराज़ उस( ऊदाजी पंवार )को देते रहने बाबत महारावल रामसिंह के नाम पत्र लिख भेजा<sup>3</sup>।तदनुसार डूंगरपुर राज्य के खिराज़ का सम्बन्ध धार-राज्य से स्थापित होकर प्रतिवर्ष उक्त राज्य के द्वारा वह पेशवा को दिया जाने लगा, परन्तु उच्छुंखल मरहटा अधिकारी राघोजी कदमराव और सवाई काटसिंह कदमराव ने वि० सं० १७८६ (ई०स०१७२६)में डूंगरपुर इलाक़े में लूट मार कर वहां से ११३००० रुपये वसूल किये। पेशवा के पास इसकी शिकायत होने पर उसने उक्त दोनों श्रफ्तसरों को पत्र-द्वारा डाट-डपट बतलाते हुए वहां से जो रुपये उन्होंने वसूल किये थे वे अपने पास मंगवा लिये ।

महारावल रामसिंह के वि० सं० १७४६ से १७५६ (ई० स० १७०३ से १७३०) तक के चार शिलालेख और एक ताम्र-पत्र मिला है । बड़वे की

<sup>(</sup>१) लेले तथा त्रोक, धारच्या प्वारां चे महत्व व दर्जा; पृ० ३४-३४। यह पत्र ता० २६ शव्वाळ (शाहूर सन्) तिसा अशरीन मया व अलफ=११२६ (ई० स० १७२८ ता० २८ मई=वि० सं० १७८४ ज्येष्ठ सुदि १) का है। मुंशी सफ़दरहुसेन ने दूंगरपुर के इतिहास में लिखा है कि महारावल शिवसिंह ने पेशवा को ३४००० रु० वार्षिक ख़िराज़ देना स्वीकार किया था। उसमें से यह कथन तो ठीक है कि ख़िराज़ के ३४००० रुपये ही दिये जाते थे, परन्तु उसका यह कथन कि 'महारावल शिवसिंह ने ख़िराज़ देना स्वीकार किया', ठीक नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त पत्र से महारावल रामसिंह के समय ख़िराज़ की रक्तम का स्थिर होना पाया जाता है।

<sup>(</sup>२) वाड एगड पार्सनिस; सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज एगड दि पेशवाज़ डायरीज़, जिल्द १, पत्र संख्या २१४, पृ० १०१-२।

<sup>(</sup>३) उपर्युक्त लेखों का विवरण इस प्रकार है-

<sup>[</sup> श्र ] वि॰ सं॰ १७४६ माघ सुदि ··· (ई॰ स॰ १७०३ जनवरी ) का गालियाकोट का शिलालेख ।

महारावल की मृत्यु और ख्यात में महारावल का देहान्त वि० सं० १८०७ में उसके शिलालेख होना लिखा है, जो संभव नहीं, क्योंकि उसके समय का सबसे अन्तिम लेख वि० सं० १७८६ (ई० स० १७३०) का श्रीर उसके उत्तराधिकारी शिवसिंह का सबसे पहला लेख वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) का मिला है तथा शिवसिंह की तरफ़ से मेवाड़ के महाराणा संप्रामिंह को चार लाख रुपये देने का रुक्का (श्राषाढ़ादि) वि० सं० १७८६ (चैत्रादि १७८०) वैशाख सुदि ६ (ई० स० १७३०) को लिखा गया। उससे आत होता है कि रामसिंह का देहान्त वि० सं० १७८६ (ई० स० १७३०) के अन्त में अथवा १७८७ के प्रारम्भ में हुआ होगा। एक पुरानी याददाश्त में उसकी मृत्यु (आ०) वि० सं० १७८६ (चैत्रादि १७८७) चैत्र सुदि ४ (ई० स० १७३० ता० १३ मार्च) शुक्रवार को होना लिखा है, जो ठीक है। महारावल के चार पुत्र—उदयसिंह, वख्तसिंह', उम्मेदसिंह और

<sup>[</sup>आ] वि॰ सं॰ १७७३ शाके १६३८ श्रापाद (ई॰ स॰ १७१६ जून) का सरोदे गांव के तालाव की पाल के मंदिर का शिलालेख ।

<sup>[</sup> इ ] वि॰ सं॰ १७७४ कार्तिक सुदि ६ (ई॰ स॰ १७१७ ता॰ १ नवम्बर ) रामसोर गांव के मार्जादारों से मिला हुम्मा ताम्रपत्र ।

<sup>[</sup> ई ] वि॰ सं॰ १७८१ आवरण सुदि २ (ई॰ स॰ १७२४ ता॰ ११ जुलाई ) का गलियाकोट का शिलालेख ।

<sup>[</sup> उ ] वि॰ सं॰ १७८६ (श्रमांत ) माघ (पृर्णिमांत फाल्गुन ) वि६६ -(ई॰ स॰ १७३० ता॰ २६ जनवरी ) शुक्रवार की इंगरपुर के मगनेश्वर महादेव के मन्दिर की प्रशस्ति, जिसमें नागर जाति के पंचोली मगनेश्वर-द्वारा उक्र मन्दिर के बनाने का उन्नेख है।

<sup>(</sup>१) कुंबर वस्तृसिंह ने गांव श्रोवरी में जोशी सहदेवको एक घर (श्रापादादि)
वि॰ स॰ १७३२ (चैत्रादि १७७३, श्रमांत ) ज्येष्ठ (पूर्णिमांत, श्रापाद ) विद १० को
दान किया था, जैसा कि उसकी सनद से पाया जाता है। संमव है कि वह गांव उस
समय उसकी जागीर में हो। हुंगरपुर राज्य के राणीमंगे की स्थात में बद्धतसिंह की
मृष्टु भी लों की पाज पर चढ़ाई के समय होना लिखा है।

# महारावल रामसिंह

शिवासिंह - हुए। उनमें से शिवासिंह को उसने श्रपना युवरों बनाया था।

महारावल की उसकी एक राणी का नाम ज्ञानेश्वरी (ज्ञानकुंवर)था,

सति जिसके गर्भ से कुंवर शिवसिंह का जन्म हुआ था।

महारावल रामसिंह वीर और व्यवहार-कुशल राजा था। स्वभाव उम्र होने के कारण कभी कभी वह अनुचित वातें भी कर वैठता था। दूरदर्शी महारावल का होने से ही उनसे अपने भावी रक्षण के विचार से पेशवा व्यक्तित्व वाजीराव से संधि की, परन्तु उसने अपनी प्रीति-पात्र राणी श्वानकुंवर के पुत्र को, जो उसका चौथा कुंवर था, राजपूतों की रीति के विरुद्ध अपना उत्तराधिकारी वनाकर वखेड़ा खड़ा कर दिया, जिससे राज्य को वहुत ही हानि उठानी पड़ी। उसने भी हों का दमन कर उनपर अपना

डूंगरपुर के मगनेश्वर महादेव के मन्दिर की प्रशस्ति।

(३) यस्मिन् दिव्यति रा(मसिंह) नृपितः श्रीसूर्यवंशोद्भवः चात्रो धर्म इवापरो रघुपती रामो यथा राजते । यस्यास्ते शिवसिंह नाम तनुजो यो यौवराज्ये स्थितो राज्ञी ज्ञानकुंएरबाइ विदिता नाम्ना गुर्गौर्भूषिता ॥ ४॥ वही।

<sup>(</sup>१) डूंगरपुर राज्य के वड़वे की ख्यात; पृ० ७४, ७६ राणीमंगे की ख्यात; पृ० २३। एबी मेके, दि नेटिव चीप्स एण्ड देश्रर स्टेट्स में भी शिवसिंह को रामसिंह का छोटा पुत्र श्रीर बख्तसिंह को उससे बड़ा वतलाया है। ई० स० १८७८ का संस्करण; भाग १, पृ० ३७।

<sup>(</sup>२) स्विस्ति श्रीसंव(त्) १७८६ वर्षे मासोत्तम माघ विद ६ भृगौ स्रात्र दिने । स्रिचेह श्रीगिरिपुरे महाराजाधिराजमहारास्रोल श्रीरामिसंहजी विजयराज्ये । कुमार श्रीशिवसिंहजी युवराज्यिस्थिते ......

<sup>(</sup>४) ऐसा भी प्रसिद्ध है कि उस( रामसिंह )ने अपने िता ( खुंमाणसिंह ) के प्रधान खड़ायता जाति के महाजन को पहले की श्रदावत से मरवा दिया श्रीर कीर्तिसिंह चूंडावत को गोली से मारा, जिसकी मूंडकटी मे उस( कीर्तिसिंह )के वंशजों को रामगढ़ की जागीर देनी पड़ी।

श्रातंक जमाया, जिससे उसके समय मे चोरी व डकैती वन्द हो गई श्रीर राज्य में व्यापारियों श्रादि को वड़ा चैन रहा। गुजरात की तरफ़ लूणावाड़ा श्रीर कडाणा तक उसने श्रपनी श्रमलदारी वढ़ा ली थी। मालवे का मार्ग, जो चोरों के भय से वन्द था, उसके समय मे फिर खुल गया । उसने श्रपने नाम से रामगढ़ गांव वसाया श्रीर इंगरपुर मे रामपोल दरवाज़ा वनाया।

### शिवसिंह

श्रपने पिता का चौथा पुत्र होने पर भी महारावल शिवसिंह विश् सं०१७८७ (ई० स०१७३०) में डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसपर मेवाइ के महाराणा समामसिंह वहां वखेड़ा खड़ा हो गया। ऐसे मे महाराणा संग्राम-(दूसरे) का डूंगरपुर सिंह (दूसरे) ने भी उसमे हस्ताचेप किया। श्रंत पर दवाव डालवा मे उसने चार लाख रुपये महाराणा को देना स्वीकार कर उसे राज़ी किया। मेवाड़ के इतिहास 'वीर-विनोद' के कर्त्ता महामहो-पाध्याय कविराजा श्यामलदास ने लिखा है—"यह रुक्का पूरे दवाव के साथ लिखाया गया होगा, क्योंकि पहले डूंगरपुर से इतने रुपये कभी नहीं लिये गये थे

वि० सं० १७६२ (ई० स० १७३४) मे उदयपुर के महाराणा जगत-सिंह (दूसरे) के बुलाने पर पेराचा वाजीराव लूणावाङ्ग की तरफ़ से जाता बागारान पेराना का हुआ मार्ग में हूंगरपुर ठहरा। एक पुरानी ख्यात में हुगरपुर जाना लिखा है कि महारावल ने उसकी तीन लाख रुपये देकर विदा किया।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद, भाग २, पृ० १०११।

<sup>(</sup>२) नवावयली शौर सेडन, मिरातेश्रहमदी के ख़ातिमे (सप्लीमेंट) का श्रंप्रेज़ी श्रनुवाद, गार्यकवाद श्रोरिण्टल सीरीज़, स॰ ४३, पृ० १६०।

<sup>(</sup>३) वीरविनोद, भाग २, ए० १०११। उपर्युक्त चार लाख रूपये के रुक्के की नकत नीरविनोद में मुदित हुई है, जिसपर स्वीकृति के रूप में महारावल शिवसिंह, भंजारी गर्थेश श्रीर गाधी गोकल के हस्तावर है।

<sup>(</sup>४) वही, भाग २, ए० १०१२।

# इंगरपुर राज्य का इतिहास: 🖰 🗝



महारावल शिवसिंह



इंदोर राज्य का संस्थापक प्रसिद्ध मल्हारराव होल्कर वि० सं० १८०२ (ई० स० १७४६) में गुजरात की तरफ से हूंगरपुर गया। यहां से उसने मल्हाराव होल्कर का सिंधिया की तरफ के कोटा के एजेन्ट बालाजी यशक्तरपुर जाना बन्त गुलगुले और कोटा के कमाविसदार हरिबह्माल को फालगुन सुद्धि १ (ता० १४ फरवरी) के पत्र में लिखा कि पावागढ़ आदि का काम कर में हूंगरपुर आ गया हूं और अब यहां से उदयपुर होकर हाड़ोती जाने का मेरा विचार है। इसी तरह एक पत्र उसने पेशवा (बालाजी बाजीराव) को लिखा कि में हूंगरपुर प्रान्त को गया, जहां एक अरसे से कोई मराठी सेना नहीं गई थी। इसलिए मुक्तको वहां जाकर प्रवन्ध करना आवश्यक था । मल्हारराव होल्कर की इस चढ़ाई का क्या परिणाम हुआ, यह अभी तक अनिश्चित है। संभव है कि महारावल ने कुछ रुपये दे-दिलाकर उसको वहां से विदा किया हो ।

महारायल ने मेवाड़ के महाराणाओं से छापना व्यवहार वना रक्खा।

महाराणा भीमसिंह का वि० सं० १८४१ (ई० स० १७८४) में महाराणा

बंगरपुर जाना भीमसिंह व्याह करने ईडर गया, उस समय महारावल

<sup>(</sup>१) शिंदेशाही इतिहासांची साधनें; भाग २, लेखांक ३७, ५० २६-३० (ब्रानंदराव भाऊ फाळके-द्वारा संपादित )।

<sup>(</sup>२) झूंगरपुर राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल शिवसिंह के समय मल्हारराव होल्कर ने वि० सं० १८३७ में एक दिन पिछली रात को श्राकर हूंगरपुर पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय महारावल शिवसिंह अपने कुटुन्ब आदि को लेकर लींबरवाड़े की पाल में चला गया। पन्द्रह दिन बाद फिर उसने अपने सब सरदारों को साथ लेकर दिन अस्त होते समय मल्हारराव की सेना पर आक्रमण कर उसको तितर-बितर कर माही नदी के किनारे तक भगा दिया। उस युद्ध के समय मल्हारराव होल्कर का प्रमुख सरदार बादलमहल में मारा गया। ऐतिहासिक कसीटी पर जांच करने से पता लगता है कि मल्हारराव होल्कर पर विजय पाने की बड़वे की यह सारी कथा कपोल-किएत है, क्योंकि मल्हारराव होल्कर का देहान्त वि० सं० १८२३ (ई० स० १७६६) में हो चुका था और वि० सं० १८३७ (ई० स० १७६०) में इन्दोर का शासन शिसद अहल्यावाई करती थी।

भी उसकी वरात मे समिमलित हुआ। ईडर से लौटते समय उसने महाराणा को इंगरपुर मे मेहमान किया<sup>3</sup>।

लगभग ४५ वर्ष राज्य करने के पश्चात् वि० सं० १८४२ (ई० स० १७५४) में वह परलोक सिधारा। उसके समय के ६ ताख्रपत्र और २१ महारावल का देहात और शिलालेख मिले हैं। उनमे सबसे पहला सागवाड़े उसके शिलालेखादि से मिला हुआ वि० सं० १७८७ भाद्रपद (ई० स० १७३० अगस्त) का शिलालेख और अन्तिम (आपाड़ादि) वि० सं० १८४१ (चेत्रादि १८४२) द्वितीय चेत्र सुदि २ (ई० स० १७८४ ता० ११ अप्रेल) का नंदोड़ा गांव से मिला हुआ ताझपत्र है।

महारावल शिवसिंह वीर, वुद्धिमान, राजनीतिज्ञ और दानी राजा था। उसने अपनी प्रजा के हित के लिए शासन-प्रवन्ध मे कई सुधार किये। ४४ रु० भर का नया शिवसाही सेर अपने राज्य मे सर्वत्र महारावल का स्यक्तित्व जारी कर ऐसी व्यवस्था कर दी कि लोगों को कोई व्यापारी कम न दे। कपड़े नापने का नया गज़ बनाया गया, जिससे उसके राज्य में सर्वत्र एक नाप से कपड़ा मिलने लगा। उसने द्रवार के समय शिवसादी पगड़ी वांधने का तरीक़ा निकाला। वह काव्य का ज्ञाता श्रीर शिल्प का प्रेमी था। अपनी कल्पना के अनुसार उसने नये प्रकार का भरोखा वनवाया, जो शिवसाही भरोखे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नगर में इसी तरह के भरोखे वनने लगे, जिससे राजधानी की शोभा मे बृद्धि होने लगी। ऐसे भरोखे वनानेवालो को वह वनावनाया भरोखा विना मूल्य देता था। उसने राज-भवन को दुरुस्त कराया, त्रिपोलिया नाम का सुंदर दरवाजा वनवाया श्रौर गैवसागर तालाव के तट पर अपनी माता की स्मृति में शिवज्ञानेखर शिवालय, दिच्चण कालिका<sup>3</sup> का मंदिर श्रौर चतुरस्रकुंड

<sup>(</sup>१) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १४, पृ० १६।

<sup>(</sup>२) हुगरपुर के शिवज्ञानेश्वर महादेव की वि॰ सं॰ १८१३ माघ सुदि ४ (ई॰ स॰ १७४७ ता॰ २४ जनवरी) चन्द्रवार, उत्तराभादपद नत्तत्र की प्रशस्ति।

<sup>(</sup>३) हुंगरपुर के दिन्या कालिका के मंदिर की ( त्रापाड़ादि ) वि० सं० १८३४ (भेगादि १८३८) वैशास सुदि ७ (ई० स० १७०८ ता० ३ मई) रविवार की प्रशस्ति ।

| विषय                   |              |      |       |       | पृष्ठाङ्क |
|------------------------|--------------|------|-------|-------|-----------|
| भाषा                   | •••          | •••  | ***   | ***   | 5         |
| तिपि                   | •••          | •••  | •••   | •••   | 3         |
| दस्तकारी               | • •          | •••  | •••   | •••   | B         |
| व्यापार                | •••          | •••  | •••   | ***   | Ł.        |
| त्योद्दार              | •••          | ***  | •••   | ***   | 3         |
| मेले                   | • • •        | •••  | •••   | •••   | 3         |
| राकगाने और तारघर       | •••          | •••  | •••   | •••   | 3         |
| शिदा                   | ***          | •••  | •••   | 400   | १०        |
| श्रस्पताल              | ***          | •••  | ***   | •••   | १०        |
| ज़िले                  | •••          | •••  | •••   | •••   | १०        |
| <b>ग्या</b> य          | •••          | •••  | •••   | • • • | १०        |
| जागीर                  | •••          | •••  | ~**   | •••   | 88        |
| माफी                   | •••          | •••  | ~••   | •••   | १२        |
| सेना                   | •••          | ***  | ~ * * | ***   | १२        |
| श्राय-त्र्यय           | •••          | •••  | ***   | •••   | १३        |
| सिदा                   | •••          | •••  | •••   | ***   | १३        |
| यर्प शीर मास           | ***          | ***  | 400   | 704   | १३        |
| तोयों की चलामी धौर     | विराज        | ***  | 444   | •••   | १३        |
| प्राचीन शौर प्रसिद्ध र | <b>स्थान</b> | •••  | ~     |       | १३        |
| <b>ः</b> गरपुर         | 646          | ***  | →••   | •••   | १३        |
| सागमङ्ग                | • •          | •••  | 440   | •••   | १४        |
| गतियाक्षेट             | • •          | ***  | •••   | 400   | १४        |
| यरीय                   | ***          | ***  | ***   | ***   | १४        |
| देगमेगाय               | ***          | •••  | ****  | ***   | १६        |
| पुंडचुर                | ***          | P 15 | * 8   | ***   | १७        |
| <b>यो</b> कृष्णिमा     | • •          | ***  | •••   | ***   | १८        |
|                        |              |      |       |       |           |



वनवाया, जो उदयविलास महल के ग्रंतर्गत है। राजधानी डूंगरपुर के कोट की मरमत करवाई श्रोर धन्ना माता की मगरी पर गढ़ तैयार कराया। उसकी प्रजा संपन्न थी, जिससे राज्य में कई देवालय श्रादि बने। खेती के लिए नये कुं खुदवाये गये श्रोर खेड़ा गांव में रंगसागर (रणसागर) तालाव भी बना। वह व्यापार को प्रजा की उन्नति का मुख्य साधन समभता था, इसिलिए उसने वेणेख्वर के मेले को, जो महारावल श्रासकरण ने जारी किया था, उत्तेजन दिया श्रोर श्रपनी राजधानी में एक मास तक शिवज्ञानेख्वर का मेला भरना श्रारंभ किया। उसके इस दीर्घ शासन में राज्य की जनसंख्या श्रव्ही बढ़ी श्रोर कहा जाता है कि उसके समय में राजधानी डूंगरपुर में दस हज़ार घरों की वस्ती थी। वह संस्कृत का झाता, काव्य-प्रेमी श्रोर श्रागनतुक विद्वानों का यथेष्ट सत्कार करता था। उसने मारवाड़ के किवया करणीदान को लाख पसाव दिया श्रोर कितने ही श्रन्य चारणों तथा ब्राह्मणों को गांव तथा ज़मीन दी। उसने श्रहाड़ा सुरतानसिंह को मांडव श्रोर चौहान बलवंवसिंह को सेमलवाड़े की जागीर दी थी।

उसकी १३ राणियों से पांच कुंचर—स्रजमल, चांदसिंह, ज़ालिम-सिंह, विजयसिंह श्रौर वैरिशाल—तथा दो कुंवरियां—रुद्रकुंवरी श्रौर चमन-महारावल की कुंवरी—हुई। उसकी राणियों में से फूलकुंवरी ने, जो संति श्रामभरा के राठोड़ लालसिंह की पुत्री थी, श्रपने नाम से फूलेश्वर महादेव का मन्दिर वनवाकर वि० सं० १८३६ माघ सुदि ४ (ई० स० १७८० तारीख १० फरवरी) गुरुवार को उसकी प्रतिष्ठा की ।

<sup>(</sup>१) वीर-विनोद; भाग २, पृ० ६६६।

<sup>(</sup>२) इंगरपुर के फूलेश्वर महादेव के मंदिर की वि० सं० १८३६ माघ सुदि ४ गुरुवार की प्रशास्ति।

#### नवां अध्याय

## महारावल वैरिशाल से महारावल जसवन्तसिंह तक

#### वैरिशाल

वि० सं० १८४२ ( ई० स० १७८४ ) मे महारावल वैरिशाल की गदी-नशीनी हुई।

जन दिनो सुगल-साम्राज्य की शक्ति बहुत ही चीण हो चुकी थी श्रीर दिल्ली की बादशाहत नाम-साम्र की रह गई थी। उसका अस्तित्व तकालीन राजनितक उसके असीरो एवं मरहटों की छपा पर निर्भर था। परिस्थित सरहटों ने उत्तरी-भारत में अपना आतंक जमाकर राजपूताने आदि के राज्यों से चौथ (खिराज) लेना आरंभ कर दिया था, परन्तु उनमें स्वार्थ की मात्रा अधिक थी। पेशवा के होल्कर, सिंधिया, गायकवाड़ आदि सेनापित शक्तिशाली बनते जाते थे, जिससे पेशवा की शिक्त चीण होने लगी। होल्कर और सिंधिया के निरंतर आक्रमणों से राजपूताने की बड़ी दुदृशा हुई तथा यहां के नरेश इतने शक्तिहीन हो गये कि यहरी सहायता के विना वे अपने घरेलू अगड़ों का निपटारा भी नहीं कर सकते थे। ऐसे अशांत वातावरण में विजयी अंग्रेज़ जाति को अपनी सत्ता हड़ करने का अच्छा अवसर मिला और क्रमशः आगे बड़कर वह यथावसर उन लोगों को दवाने लगी, जो उसकी उन्नति के वाधक थे।

ऐसी भयंकर परिस्थिति श्रीर लूटखसोट के दिनो मे भारतवर्ष में फर्ड एक नवीन राज्यों का श्रभ्युद्य हुआ। कितने ही राज्य विलीन हो गये श्रीर कितपय प्राचीन राज्यों के श्रस्तित्व मे भी संदेह होने लगा। राजपृताने के प्रमुख राज्य उद्यपुर की तो होल्कर श्रीर सिंधिया की सेनाश्रों-द्वारा चतुत ही दुर्दशा हुई श्रीर जयपुर, जोधपुर, बूंदी श्रादि श्रन्य राज्यों को भी गउन हानि परंची तो हूंगरपुर जैसा राज्य कैसे वच सकता था।

महारावल वैरिशाल ने राज्यालढ होकर अपने पिता की नीति की अवहेलना की और महारावल शिवसिंह के समय के मंत्री तुलसीदास गांधी मंत्रियों का को पदच्युत कर उसके स्थान पर सूमा (भामा) वखा-परिवर्तन रिया को, जो महारावल शिवसिंह की उपपत्नी (पासवान) रंगराय का कृपापात्र था, मंत्री बनाया। उसने मंत्री होते ही सब से पहले भूतपूर्व मंत्री तुलसीदास को कैद करना चाहा, पर वह मोड़ासे चला गया। कुछ समय पश्चात् भामा के संकेतानुसार सलूंबर जाते हुए उस (तुलसीदास) को परसाद गांव के पास घरकर भीलों ने मार डाला। मंत्री भामा अत्यंत कृर-हृदय था। प्रतिदिन महारावल के पास उसके अत्याचार की शिकायत होने लगी, जिससे विवश हो महारावल ने उसको पृथक् कर दिया। तब उसने मेवाड़ में जाकर महारावल के विरुद्ध पड्यंत्र रचा, जिसपर महारावल ने उसके मित्र माधवसिंह सोलंकी को अपनी ओर मिलाकर उसके द्वारा, जब वह (भामा) राजद्रोही सेना के साथ डूंगरपुर की सीमा पर पड़ा हुआ था, उसे मरवा डाला।

इस श्रशान्त वातावरण में केवल पांच वर्ष तक राज्य भोगने के श्रमंतर वि० सं० १८४७ (ई० स० १७६०) में महारावल वैरिशाल का महारावल के राज्य-समय का देशंत राज्य को बड़ी हानि पहुंची । उस वैरिशाल )की पटराणी श्रमकुंवरी घाणेराव (मारवाड़) के मेड़तिया राठोड़ वीरमदेव की पुत्री थी, जिसके गर्भ से कुंवर फ़तहांसिंह का जन्म पुञ्जा, जो डूंगरपुर का स्वामी बना । उक्त महाराणी ने डूंगरपुर में खुरलीमनोहर का मन्दिर वनवाकर (श्राषाढ़ादि) वि० सं० १८४६ (चैत्राल ) बुधवार पुनर्वस्र नज्ञत्र के दिन उसकी प्रतिष्ठा की । महारावल वैरिशाल के समय के वि० सं० १८४२ से १८४२ से १८४६ तक के तीन शिलालेख श्रीर तीन ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें

<sup>(</sup>१) ड्रंगरपुर के मुरत्तीमनोहर के मंदिर की वि॰ सं॰ १८१६ (चैत्रादि १८५७) की प्रशस्ति।

सवसे पहला शिलालेख वि॰ सं॰ १८४२ शाके १७०७ श्रावण सुिद ६ (ई० स॰ १७८४ ता॰ ११ श्रगस्त ) गुरुवार श्रौर श्रंतिम ताम्रपत्र वि॰ सं० १८४६ (श्रमांत ) आखिन (पूर्णिमांत कार्तिक ) विद ६ (ई० स॰ १७८६ ता॰ १३ श्रक्टोबर ) का है।

#### फ़तहसिंह

श्रपने पिता वैरिशाल का परलोकवास होने पर वि० सं० १८४७ (ई० स०१७६०) में फ़तहसिंह डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ।

वि० सं० १८४० के फाल्गुन मास (ई० स० १७६४ मार्च) में उदयपुर का महाराणा भीमसिंह पुनः अपना विवाह करने को ईडर गया । इस

महाराणा भीमसिंह की अवसर पर इंगरपुर से महारावल फ़तहसिंह उसकी

कूगरपुर पर चढ़ाई वरात मे सिम्मिलित न हुआ, जिसपर मुसाहबों की
सलाह से ईडर से लौटते हुए महाराणा (भीमसिंह) ने इंगरपुर को घेर
लिया। उस समय उसके साथ शाहपुरे का राजा भीमसिंह, बनेड़े के
राजा हंमीरसिंह का पुत्र भीमसिंह, कुरावड़ का रावत अर्जुनसिंह, बागोर
का महाराज शिवदानसिंह, महाराज भैरवसिंह (वावसिंहोत), शिवरती का
महाराज सूरजमल, कारोई का महाराज वख्तावरसिंह तथा सिधिया के
मेवाड़ के स्वेदार आंवा इंग्लिया का नायव गणेशपंत व सिधी जमादार
सादिक और चंदन अपनी अपनी सेनाओं के साथ मौजूद थे। ऐसे मे देवगढ़
का रावत गोकुलदास, आमेट का रावत प्रतापसिंह तथा आंवा इंग्लिया का
छोटा भाई वालेराव भी आठ हज़ार सेना और २४ तोपों के साथ वहां आ
पहुंचे। इसपर महारावल फ़नहसिंह ने तीन लाखे रूपये देने का रुका लिख

<sup>(</sup>१) सिवसिंह सुवन त्र्यारेसाल जांम । गिरपुर नरेस फतमाल तांम ॥ कल्लु कीन जोम जिन मत मएड । तिन सीस कीय त्रय लक्ख डंड ॥

घद्दादा रूप्ण कवि, भीमविलास ( हस्तिलिखित ) पृ० ११४, छुंद सं० २६ ।

दिया' श्रीर स्वयं महाराणा के पास उपस्थित हुआ। महाराणा ने वहां से बांसवाई की श्रीर प्रस्थान किया। तब वहां के स्वामी विजयसिंह ने श्रपने सरदार गढ़ी के चौहान जोधिंह को महाराणा की सेवा मे भेज दिया, जिसने महाराणा को तीन लाख रुपये देना स्वीकार किया ।

महारावल फ़तहसिंह एक अयोग्य शासक था। वह रात दिन शराव के नशे में उन्मत्त रहता था। उसने भामा बखारिये के पुत्र पेमा को मन्त्री महारावल फतहसिंह का वनाया, जो भामा के जैसा ही अत्याचारी था। महाराव्यमाता-द्वारा रावल की शरावकोरी यहां तक बढ़ गई कि एक बंदा होना दिन शराव के नशे में उसने अपनी राखी को तलवार से मार डाला। राजमाता मेड़तखी शुभकुंवरी ने, जो बड़ी बुद्धिमती थी, अपने पुत्र (फ़तहसिंह) की यह दशा देखकर राज्य को वरवादी से बचाने के लिए मन्त्री पेमा-द्वारा उसको बंदी करवा दिया और स्वयं राज-कार्य चलाने लगी।

सरदारों को शासन प्रबन्ध में राजमाता का हस्ता हैप नितांत अनु-चित जान पड़ा। उन्होंने उस( राजमाता) के विरुद्ध पड्यन्त्र रचा और उस विरोधी सरदारों का उपद्रव कार्य में सफल होने के लिए मन्त्री पेमा का वध भौर मन्त्री पेमा की करना चाहा। इस काम के लिए उन्होंने ऊंमा सूरमा महत्यु को नियत किया, जो इन्ही दिनों कोतवाल बनाया

गया था। कोतवाल के पद का सिरोपाव लेकर उस(ऊंमा)को अपने मकान के नीचे जाता देख मंत्री पेमा ने प्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने यहां अफ़ीम पीने के लिए बुलाया। वह (ऊंमा) तो उसको मारने के उपयुक्त अवसर की

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, पृ० १०१२। म० म० कविराजा श्यामलदास ने भ्रपने चीरविनोद के प्रकरण चौदहर्ने में महाराणा भीमसिंह के वृत्तांत में महारावल फ़तहासिह से तीन लाख रुपये लेना लिखा है, परन्तु डूंगरपुर के इतिहास में उसने तीन लाख रुपये का रका लिखाना वतलाया है।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; भाग २, प्रकरण पंदहवां, पृ० २६। श्रहाड़ा कृष्ण कवि; भीमविलास, पृ० ११६।

<sup>(</sup>३) सैयद सफ़दरहुसेन-लिखित 'हूंगरपुर राज्य का गैज़ेटियर' ( उर्दू ) का हिन्दी अनुवाद (हर्स्तालिखित ), ए० १६।

प्रतीक्षा में ही था श्रतएव श्रपनी कार्यसिद्धि के लिए उसे यह श्रवसर उचित जान पड़ा। तत्क्षण वह पेमा की बैठक मे गया श्रौर भरोखे मे बैठे हुए उस-एर उसने तलवार का बार किया। मरते मरते उसने भी कटार से ऊंमा को घायल कर दिया, परन्तु वह भागकर महलो मे चला गया। इस घटना से राज्य में दो दल हो गये। एक महारावल फ़तहसिंह को वंदीगृह से मुक्त करना चाहता था, जिसका मुखिया ऊंमा सूरमा था, श्रौर दूसरा राज्य को दुर्दशा से वचाना चाहता था, जिसका मुख्य सहायक राज-माता का भाई सरदारसिंह था।

पेमा की मृत्यु के पीछे शंकरदास गांधी मंत्री बना, परन्तु उसने भय के मारे शीव ही त्याग-पत्र दे दिया। फिर वनकोड़ा के ठाक़र भारतसिंह श्रीर मांडव के ठाक़र प्रतापसिंह ने मंत्री की रचा का भार राजमाता के अनुयायियों-श्रपने ऊपर लिया, जिससे तिलोकचन्द महता ने द्वारा मन्नी तिलोकदास मंत्री वनना स्वीकार किया । उस समय खज़ाने में का मारा नाना रुपयों का श्रभाव था, इसलिए लोगो ने राजमाता को नवीन मंत्री से प्रचुर द्रव्य लेने की सुभाई। तिलोकचन्द के रुपये न देने पर राजमाता के दल ने उसको राज्य का श्रहितचिन्तक समभकर मार डालने का विचार किया। यह खबर पाते ही उसने प्रधान का पद छोड़ दिया, तो भी उसके शत्र शांत न हुए । उस( तिलोकचन्द )के सहायकों मे वनकोड़ा श्रीर मांडव के सरदार थे, श्रतः उनके रहते किसी का साहस न हुश्रा कि उसके प्राण ले । कुछ दिनो वाद जव वे दोनों सरदार अपने अपने ठिकानों में चले गये, तव तिलोकचन्द के प्रतिपित्तयों को श्रवसर मिल गया श्रोर एक दिन उन्होंने माधवसिंह सोलंकी के द्वारा फांसी दिलवाकर उसे मखा डाला।

यह समाचार सुनकर वनकोड़ा और मांडव के सरदार यहुत कुई भेड़िया मरदारिष्ट का हुए और वे सलूंबर से सहायता लेकर डूंगरपुर की पनकोड़ा के मरदार तरफ बढ़े। राजमाता को सरदारों के सेना लेकर मारतिष्ठ को मार शतना आने का संवाद झात हुआ तो उसने अपने भाई

सरदारसिंह को, जो आसपुर में था, उनको सज़ा देने की आज्ञा दी। विहाणां गांव के पास दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ़ के पच्चीस पच्चीस आदमी मारे गये। अंत में सरदारसिंह ने बनकोड़ा के ठाकुर भारत-सिंह को इस भगड़े को मिटा देने के लिए बातचीत करने को अपने पास बुलाया। ज्योंही वह उससे मिलने गया, त्योंही उसने तलवार का वार कर उसे मार डाला।

भारतिसह की मृत्यु से सरदारिसंह को विश्वास था कि राजमाता के विरोधियों का अंत हो जायगा, परन्तु वैसा न हुआ, क्यों कि अन्य सरदार भी होल्कर के सेनापित जेनरल उत्तेजित हो उठे और उन्होंने अपने विरोधियों का रामदीन का सरदारों मूलोच्छेद करने का संकल्प कर लिया। उन्होंने को शांत करना होल्कर के सेनापित जेनरल रामदीन के पास, जो बांसवाड़े में पड़ा हुआ था, सहायता के लिए अपना दूत भेजा और उसे प्रलोभन देकर डूंगरपुर आने के लिए कहलाया। दूरदर्शी सरदारिसंह

<sup>(</sup>१) रामदीन ईस्ट इंग्डिया कम्पनी के श्रधीन के भारतीय प्रदेश का रहनेवाला ब्राह्मण्था। वह पहले पहल जसवन्तराव होल्कर की अरदली में नियत हुआ, फिर वह अपने ही देशवासी द्याराम जमादार का, जो एक सचरित्र तथा प्रभावशाली ष्यक्ति था, शीति-पात्र बन गया। द्याराम ने माहेश्वर में उसे नियत कराया तो श्रपनी उन्नति के लिए उसने वहीं के लोगों को लूटा। उसका व्यवहार श्रत्यन्त निर्देयतापूर्ण था, जिससे उसकी शिकायतें होने लगीं। इसपर तुलसीवाई (जस-वंतराव होल्कर की विधवा राणी) ने उसे क़ैद करवा लिया, किंतु वह अमीरख़ां के, जिसे उसकी लूट का हिस्सा मिला करता था, प्रयत्न से मुक्त हो गया। वह तुलसीबाई की मुख्य सलाहकार मीनावाई तथा श्रन्य व्यक्तियों को घूस दिया करता, जिससे राज्य की श्रोर से उसे ख़िलश्रत, भंडा तथा सूबेदार का पद भी प्राप्त हो गया। पहले तो उसके पास केवल १०० सवार श्रोर दो तोपें थीं, किंतु श्रपनी सफलता के साथ साथ वह श्रपनी सेना भी वड़ाता गया, जिससे उसके पास ४ वटालियन हो गंई। तत्पश्चात् मीनाबाई की सिक्रारिश से उसे तोपख़ाना भी मिल गया । उसकी इस बढ़ती से पश्चिमी मालवे में बहुत श्रातंक एवं भय छा गया। इसके वाद उसे जेनरल का पद भी मिल गया, जिससे वह लोगों से खूव धन लूटने लगा। इस प्रकार उसके द्वारा मालवे की वड़ी दुईशा हुई। वह वदा ही मूठा, कमीना, ख़ुशामदी, घमंडी, हृदयहीन एवं सिद्धांत-सहित व्यक्ति

भी शान्त न था। उसने रात्रि के समय मरहटा भेष मे उन (मरहर्टी) की छावनी मे प्रवेश किया श्रीर विद्रोही सरदारों के दूत को मार् डाला। उधर राजमाता ने श्रपने विश्वसनीय कर्मचारी जवाहिरचन्द खड़ा-यता को वहुत कुछ द्रव्य देकर जेनरल रामदीन के पास भेजा श्रीर उसे विद्रोही सरदारों का साथ छोड़ देने के लिए कहलाया। इसपर उस(रामदीन) ने उनका साथ छोड़ दिया श्रीर बनकोड़ावालों को मूंडकटी में एक गांव दिलवा दिया।

इस कार्य के लिए प्रजा से श्रात्याचार-पूर्वक रुपये लिये गये, जिससे सव लोग राजमाता के शत्रु हो गये श्रीर उसके दल के कितने ही विरोधी सरदारों का पड़- लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। राजमाता के यत्र भीर राजमाता विरुद्ध षड्यंत्र तो पहले से ही चल रहा था।

श्रव वरोधियों को अच्छा मौक़ा मिल जाने से उन्होंने राजमाता को मार डालवे का दिन निश्चय कर नियत समय पर आ जाने के लिए अपने पत्त के सरदारों को पत्र भेजें। संयोग से ऊंमा स्रमा के नाम का पत्र, जिसमें इस सारे पड्यंत्र का व्यौरा था और जिसे रतनचन्द गांधी ने लिखा था, राजमाता के भाई सरदारसिंह को मिल गया। जांच पड़ताल से यह पत्र रतनचन्द का लिखा प्रमाणित हुआ, जिससे वह गिरफ्तार कर लिया गया। उसने आम दरवार में इस पत्र का अपने हाथ का लिखा होना स्वीकार किया, जिसपर राजमाता की आज्ञानुसार वह तोप से उड़ा दिया गया। पूर्व-संकेतानुसार नियत दिन विद्रोही सरदार राजधानी मे आने लगे। जव वे सव आ चुके तो उनको राजमाता के सहायको ने घेर लिया। उस समय ऐसा ज्ञात होता था कि अब राजमाता के विरोधियों का अन्त होने वाला ही है, पर पासा उलटा पड़ा, क्योंकि ऊंमा स्रमा किसी तरह उस घेरे मे से निकल गया। उसने अपने राजपूतों को एकत्र कर राजमहलों पर

था। राजप्ताने में भी वह जहां गया वहां लोगों के साथ ऐसा ही पाशाविक व्यवहार कर निर्देयतापूर्वक धन लृटता रहा।

नाल्कम, मेमोइर्स श्रांव सेन्ट्ल इंडिया, जि॰ १, पृ० २७६-७७ 🎚

| विषय                |             |                |                 | and the same of th | पृष्ठाक |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>वसुंदर</b>       |             | •••            | 0.0.8           | <b>4.9.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८      |
| ये <b>ग्रे</b> श्वर | •••         | • • •          | * 4 *           | 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38      |
| बोरेश्वर            | ***         | 4.0.0          | •••             | 4.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33      |
|                     |             |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                     | दृ          | सरा अध         | याय             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                     | वागड़       | के प्राचीन     | राजवंश          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |
|                     | (गुहिलवं    | श के श्रधि     | कार से पूर्व    | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>च्</b> त्रपर्वश  | •••         | 0 <b>0 0</b> ~ | • • •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०      |
| महाज्त्रप           | ***         | •••            | •••             | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१      |
| <b>द्यत्रप</b>      | •••         | •••            | •••             | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२      |
| परमार               | ***         | •••            | •••             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २३      |
|                     |             |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                     | 7           | ीसरा अ         | ध्याय           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| वागड़ पर गुहिल      | विशियों का  | श्रधिकार       | •••             | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | રફ      |
|                     |             |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                     | •           | वौंघा अ        | थ्या <b>य</b> ् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| भद्दारावल सामन्त    | सिंह-       | •••            | •••             | ***-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | કક      |
| सामन्तसिंह ।        | का गुजरात   | के राजा से     | युद्ध '''       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | કક      |
| सामन्तासिंह         | से मेवाड़ क | ा राज्य छूट    | ना …            | * * 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४६      |
| सामन्तसिंह          | तेवागड़ का  | राज्य भी ह     | ष्ट्रना '''     | # 0 g-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | કદ      |
| पृथाबाई की          | कथा **      | •••            | ***             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ሂዩ      |

श्राक्रमण किया, जिसमें राजमाता के सहायकों की पराजय हुई। विद्रोहियों ने श्रागे बढ़कर राजमाता को मार डाला<sup>3</sup>, राजमहलों को लूटा श्रोर जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर वे चलते वने।

राजमाता के मारे जाने पर महारावल फतहसिंह बंदीगृह से मुक्त हुआ, परन्तु बहुतेरे सरदार ऊंमा सूरमा का साथ छोड़कर महारावल के महारावल का बदीगृह से पास हाज़िर हो गये। राजमाता के मारे जाने पर कुछ महारावल का बदीगृह से पास हाज़िर हो गये। राजमाता के मारे जाने पर कुछ मुक्त होना और ऊंमा सरदार अप्रसन्न हुए और उस घटना के पंद्रह दिन सूरमा को मरवाना पश्चात् ही मांडव के ठाकुर प्रतापसिंह का पुत्र हुर्जनिसिंह ऊंमा को पकड़ लाया। तत्काल ही महारावल ने उसका उसी स्थान पर वध करवाया, जहां राज-माता का वध हुआ था। फिर उसने इस सेवा

के बदले में दुर्जनसिंह को ठाकरड़े का पट्टा दिया।

नहीं लिखा है।

इस प्रकार डूंगरपुर राज्य की स्थित निगड़ रही थी। इतने में उद-यपुर का महाराणा भीमसिंह वि० सं० १८४४ ज्येष्ठ (ई० स० १७६६ दूगरपुर पर जदयपुर के मई) में ईडर के महाराजा गंभीरसिंह की बहिन महाराणा भीमसिंह की चन्द्रकुंवरी से विवाह करने को तीसरी बार ईडर पुनः चढ़ाई गया। वहां से लौटते समय उसने डूंगरपुर को घेर किया और वहां से ठपये लिये । ज्ञात होता है कि पहले के ठक्के के तीन लाख रुपये यहाल न होने से ही महाराणा ने डूंगरपुर को घेराहोगा, क्योंकि इस दूसरी वार की चढ़ाई का कारण उदयपुर राज्य के इतिहास में कुछ भी

वि भं १८६२ (ई० स० १८०५) में दौलतराव सिंधिया ने उदयपुर

<sup>- (</sup>१) सैयद सफदरहुसेन; इंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर (उर्दू) का हिंदी अनुवाद (हस्तिबिखित), ए० १६।

<sup>(</sup>२) पचावन अरु जेठ महि, ईडर तृतीय विवाह । वहन निरंद गंभीर की, परनी भीम उमाह ॥ ४१ ॥ पीछे आवत डंड लिय गिरपुर वंसबहाल ॥ ॥ ४२ ॥ अहाड़ा कृष्णकिव; भीमविलास काव्य (हस्तिलिखित), १० १२०।

में त्राकर वहां से १६००००० रुपये वसूल किये । फिर उसने त्रपने एक सिंपिया के सेनाध्यच संदाशिवराव को इंगरपुर भेजा। महारावल सदाशिवराव की चढ़ाई का हाल सुनकर इंगरपुर पर चढाई पहाड़ों में चला गया, फिर उसे दो लाख रुपये लेकर चले जाने पर राज़ी किया। उस समय राज्यकोष खाली था, जिससे प्रजा से रुपये वसूल करना स्थिर हुआ तो मन्त्री वर्ग ने वहां के निवासी नागर ब्राह्मणों से, जो संपन्न थे, कठोरता-पूर्वक रुपये वसूल कर सदाशिवराव को दिये। इसपर नागर ब्राह्मणों ने उदासीन होकर इंगरपुर छोड़ दिया, जिससे वहां की आर्थिक स्थित को गहरा धक्का लगा।

इस प्रकार अपने राज्य को जर्जरीभूत कर वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०८) मे महारावल फतहसिंह ने परलोकवास किया । उसके केवल एक महारावल का ही कुंवर जसवन्तसिंह था, जो उसका क्रमानुयायी देखात वना । उस(फतहसिंह )के समय के वि० सं० १८४० से १८६४ तक के ११ शिलालेख और १३ ताझपत्र मिले हैं, जिनमे से सबसे पहला शिलालेख वि० सं० १८४० माघ सुदि ११ (ई० स० १७६४ ता० १० फरवरी) चंद्रवार और अन्तिम ताझपत्र वि० सं० १८६४ फाल्गुन सुदि १२ (ई० स० १८०८ ता० ६ मार्च) का है।

# जसवन्तसिंह (दूसरा)

वि० सं १८६४ (ई० स० १८०८) में महारायल जसवन्तिसह डूंगरपुर का स्वामी हुआ। उन दिनों देश भर मे अराजकता फैल रही थी, जिससे लुटेरो की वन आई।

मेवाड़ के महाराणा श्रिरिसिंह (दूसरा) के समय वहां के सरदार उसके विरोधी हो गये, तव उनका दमन करने के लिए सिंधी श्रीर पठान बुलाये किंवियों-द्वारा दूनरपुर गये, परंतु उन दिनों उदयपुर में खज़ाना खाली होने की बरवादी के कारण उक्त सेना का वेतन प्राय: चढ़ा रहताथा, जिससे कई वार उन्होंने उपद्रव किया श्रीर राजमहलों में धरना भी

दिया। वेतन चढ़ा हुआ होने के कारण वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६८) में उन्होंने यहां तक धृष्टता की कि महाराणा श्रिरिसिंह का दामन पकड़ लिया। महाराणा हंमीरसिंह (दूसरा) श्रौर भीमसिंह के समय भी तनख़्वाह न मिलने के कारण कई बार उन्होंने उपद्रव किया तो मेवाड़ राज्य उनको जागीरें देकर शांत करता रहा, परन्तु पीछे जब से राजनगर श्रीर रायपुर की तरफ़ की उनकी जागीरें ज़ब्त कर ली गई तब से वे अपनी टोलियां बनाकर इधर-उधर लूट-मार करने लगे। ऐसे में मालवा आदि की तरफ़ से कई बाहरी सिंधी वग़ैरह उनसे आ मिले और ख़ुदादादखां नामक व्यक्ति अपने को सिंध का शाहजादा बतलाकर उनका मुखिया बना। इंगरपुर राज्य की विगड़ी हुई हालत देखकर वे उधर चढ़े और वि० सं० १८६६ (ई० स० १८१२) में उन्होंने डूंगरपुर को घेर लिया। उनसे लड़ने में अपने को असमर्थ देखकर महारावल जसवंतिसह ड्गरपुर छोड़ अपनी राणियों आदि सहित सराना की पाल में जा रहा। सिंधियों ने डूंगरपुर पर श्रधिकार कर लिया श्रौर उसे ख़ूब लूटा। कई स्थान नएभ्रप्ट कर दिये गये और सरकारी दफ्तर जला दिया गया। जब महारावल ने अपने बल से इंगरपुर को छुड़ाना संभव न देखा, तब उसने सिंधियों को कुछ दे-दिलाकर संतुष्ट करना चाहा श्रौर मेवाड़ राज्य के थाणा नामक ठिकाने के चूंडावत सरदार रावत स्रजमल के द्वारा खुदादादख़ां से पत्रव्यवहार कर उससे मिलना निश्चय किया। वि० सं० १८७२ ( ई० स० १८१४ ) में महारावल जसवंतसिंह उदयपुर राज्य की जयसमुद्र (ढेवर) भील पर खुदादादखां से मिला, परन्तु इस मुलाक्रात का कुछ भी फल न हुआ । बांसवाड़ा राज्य के गढ़ी नामक ठिकाने का सरदार श्रर्जुनसिंह चौहान उन दिनों शक्तिशाली था, इसलिए उसको

<sup>(</sup>१) सिंदायच किन किशन-कृत 'उदयप्रकाश' नामक काव्य में खुदादादाख़ां को सिंध के बादशाह जमशेदा का पुत्र बतलाया है, परंतु सिंध में उन दिना कोई बादशाहत नहीं थी। उस समय वहां तालपुरिये मीरों का थोदा बहुत द्राधिकार था, इसिलए खुदादादा सिंध का शाहज़ादा नहीं हो सकता। यदि जमशेदा पिंडारी से उसका कोई सम्बन्ध हो तो आश्चर्य नहीं।

सिंधियों से छुटकारे का प्रयत्न करने के लिए कहलाया गया। इसपर उसने नई सेना भरती करना श्रारम्भ किया, परन्तु वह पर्याप्त न होने से सफलता नहीं हुई। फिर उसने होल्कर के सेनाध्यच रामदीन से सहायता चाही। जेन-रल रामदीन इस संदेश के मिलते ही डूंगरपुर की तरफ़ चला श्रौर इधर से महारावल के सरदार श्रौर गढ़ी का सरदार श्रर्जुनसिंह भी उससे जा मिले। गलियाकोट में सिंधियों से युद्ध हुआ, जिसमें उन(सिन्धियों )की बड़ी चति हुई, परन्तु उन्होने महारावल जसवंतसिंह को पकड़ लिया। उसको साथ लेकर खुदादादखां के सलूंवर के मार्ग से मेवाड़ की तरफ़ जाने की खबर पाने पर थाएं के रावत सूरजमल ने उस( खुदादादखां )पर इमला किया, क्योंकि सलूवर के रावत भीमसिंह का दूसरा पुत्र भैरवसिंह सलूवर से दो कोस दूर वसी ब्राम में इन्हीं सिंधियो-द्वारा युद्ध में मारा गया था, जिसका वह वदला लेना चाहता था । अन्त मे सूरजमल के हाथ से खुदादादखां मारा गया श्रीर वह महारावल को छुड़ा लाया, जिससे डूंगरपुर पर महा रावल का पुनः श्रधिकार हो गया। इस श्रन्धाधुंधी के ज़माने मे भील श्रादि लुटेरों की वन आई और उनके अत्याचारों से प्रजा दु:खी होकर इंगरपुर राज्य को छोड़ अन्यत्र जाने लगी, जिससे राज्य का अधिकांश ऊजड़ हो गया श्रीर श्राय के साधन कम होते गये।

उन दिना राजपूताने के कई राज्य श्रंश्रेज़ सरकार से संधि कर उसकी रक्षा में जा रहे थे, इसलिए उक्त महारावल ने भी सरकार के सरकार अपेजी से साथ संधि कर अपने राज्य की दशा सुधारने का निश्चय स्थि किया। किर सेन्ट्रल इंडिया व मालवा के एजेन्ट गवर्नर जेनरल, त्रिगेडियर जेनरल सर जॉन मॉल्कम की श्राज्ञा से कप्तान जें० कॉल्फील्ड के द्वारा वि० सं० १८७५ (ई० स० १८१८) में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसने निम्नलिखित संधि कर ली—

<sup>(</sup>१) सेयद सफदरहुसेन लिखित हुंगरपुर के गैज़ेटियर (उर्दू) का हिन्दी अनुवाद (प्रकाशित), ए० १६।

पहली शर्त—अंग्रेज़ सरकार और हूंगरपुर के राजा महारावल श्रीजसवंतिसंह तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिकारियों के बीच मैत्री, मेल-जोल तथा स्वार्थ की एकता सदा बनी रहेगी और दोनों में से किसी भी पत्त के मित्र या शत्रु दोनों के मित्र या शत्रु समभे जायंगे।

दूसरी शर्त—श्रंग्रेज़ सरकार स्वीकार करती है कि वह डूंगरपुर राज्य तथा देश की रत्ता करेगी।

तीसरी शर्त—महारावल उनके वारिस तथा उत्तराधिकारी श्रंग्रेज़ सरकार के वड़प्पन को स्वीकार करते हुए सदा उसके श्रधीन रहकर उसका साथ देंगे श्रौर भविष्य में दूसरे राजाश्रों या राज्यों से कोई सरोकार न रक्खेंगे।

चौथी शर्त—महारावल तथा उसके वारिस और उत्तराधिकारी अपने मुल्क एवं रियासत के खुद-मुक़्तार रईस रहेंगे और उनकी रियासत में श्रंग्रेज़ सरकार की दीवानी तथा फौंज़दारी हुकूमत दाखिल न होगी।

पांचवी शर्त—इंगरपुर राज्य के मामले श्रंश्रेज़ सरकार की सलाह के श्रनुसार तय होगे श्रोर इस काम में श्रंश्रेज़ सरकार महारावल की मर्ज़ी का यथासाध्य सब तरह से पूरा ध्यान रक्खेगी।

छठी शर्त—श्रंग्रेज़ सरकार की स्वीकृति के विना महारावल तथा उसके वारिस श्रोर उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के साथ श्रहद्-पैमान न करेगे, पर मित्रो या संबंधियों के साथ उनका साधारण मित्रता-पूर्ण पत्रव्यवहार जारी रहेगा।

सातवी शर्त—महारावल, उनके वारिस श्रौर उत्तराधिकारी किसी पर ज्यादती न करेगे श्रौर यदि दैवयोग से किसी के साथ कोई भगड़ा पैदा होगा तो उसका निपटारा श्रंग्रेज़ सरकार की मध्यस्थता से होगा।

श्राठवी शर्त—महारावल, उनके वारिस श्रौर उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं कि श्रव तक जो खिराज धार या किसी श्रौर राज्य को देना वाजिव होगा वह सब हर साल श्रंग्रेज़ सरकार को किश्तवार श्रदा किया जायगा श्रौर किश्तें श्रंग्रेज़ सरकार के द्वारा इंगरपुर राज्य की हैसियत के श्रनुसार नियत की जायंगी। नवीं शर्त—महारावल, उनके वारिस श्रौर उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं कि वे श्रंग्रेज़ सरकार को अपनी रक्ता के वदले खिराज देते रहेगे। खिराज उनकी रियासत की हैसियत के श्रजुसार नियत किया जायगा, परन्तु किसी हालत में प्रति रुपया छु: श्राने से श्रधिक न होगा।

दशर्वी शर्त—महारावल, उनके वारिस श्रीर उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं कि उनके पास जितनी सेना होगी, उसे वे श्रावश्यकता पड़ने पर श्रंग्रेज़ सरकार के हवाले करेंगे।

ग्यारहवीं शर्त — महारावल, उनके वारिस श्रौर उत्तराधिकारी वादा करते हैं कि वे सब श्ररव, मकरानी तथा सिंधी सिपाहियों को मौकूफ कर देंगे श्रौर श्रपनी फौज में श्रपने देश के रहनेवालों के श्रतिरिक्त श्रन्य सिपाहियों को भरती न करेगे।

वारहवी शर्त—अंग्रेज़ सरकार वादा करती है कि वह महारावल के सरकश रिश्तेदारों की हिमायत न करेगी, बल्कि उनको ज़ेर करने में उन (महारावल) को सहायता देगी।

तेरहवी शर्त—इस श्रहदनामे की नवीं शर्त में महारावल इक्तरार करते हैं कि वे श्रंश्रेज़ सरकार को खिराज दिया करेगे श्रोर इसके इतमीनान के लिए वे करार करते हैं कि श्रंश्रेज़ सरकार की तरफ से जो लोग खिराज यसूल करने पर नियुक्त होगे उन्हें वह (खिराज) दिया जायगा श्रोर उसके श्रदा न होने की हालत में महारावल को स्वीकार है कि श्रंश्रेज़ सरकार की श्रोर से कोई प्रतिनिधि नियुक्त हो, जो डूंगरपुर क्रस्वे की चुंगी की श्राम-दनी से खिराज वसूल करे।

तेरह शर्तों का यह श्रहदनामा श्राज की तारीख कप्तान जे० कॉल् फीएड की मारफ़त त्रिगेडियर-जेनरल सर जे० मॉल्कम के० सी० बी०, के० एल्० एस्० की श्राज्ञा से, जो श्रॉनरेवल ईस्ट इंडिया कंपनी की श्रोर से प्रतिनिधि था, श्रोर डूंगरपुर के राजा महारावल श्रीजसवन्तसिंह की मारफ़त जो स्वयं श्रपनी, श्रपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ़ से प्रति-निधि था, तय हुआ। कप्तान कॉल्फील्ड इक्ररार करता है कि मोस्ट नोगल गर्धनर जेनरल-द्वारा तस्दीक किये हुए इस श्रहदनामे की एक नकल डूंगर-पुर के राजा महारावल श्रीजसवन्तिसह को दो महीने के श्ररसे में दी जायगी श्रीर उसके दिये जाने पर यह श्रहदनामा, जिसे ब्रिगेडियर-जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०, के० एल्० एस्० के हुक्म से कतान कॉल्फील्ड ने तैयार किया, लौटा दिया जायगा।

इस श्रहदनामे पर रावल ने श्रयने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थ दशा में श्रीर श्रपनी इच्छा से दस्तखत तथा मुहर की । उनके दस्तखत श्रीर मुहर वतीर गवाह के समभे जायंगे।

यह अहदनामा इंगरपुर में आज की ता० ११ दिसम्बर ई० १८१८ अर्थात् १२ सफ़र हि० स० १२३४ एवं अगहन सुदि १४ वि० सं० १८७४ को तैयार हुआ।

( दस्तखत ) जे० कॉल्फील्ड

( दस्तखत ) जसवंतसिंह मागरी श्रचरों में

बड़ी मुहर

भ्रॉनरेव्ल कंपनी की मुहर दस्तखत हेस्टिग्ज़

" जी० डाड्ज़वैत्

,, जे० स्दुऋर्ट

" जे० ऐडम्

गवनर जेनरल की छोटी सहर

श्राज फरवरी की तेरहवीं तारीख़ ई० स० १८१६ को हिज़ ऐक्से-लेंसी गवर्नर जेनरल-इन-कोंसिल ने तस्दीक़ किया<sup>3</sup>।

> ( दस्तखत ) सी० टी० मेट्कॉफ़ सेकेटरी, भारत सरकार

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़ एंगेज़मेंट्स ऐयड सनद्ज़, जि॰ ३, प्र॰ ४४-४७।

उपर्युक्त सिन्ध-पत्र के द्वारा हूंगरपुर राज्य ईस्ट इंडिया कम्पनी के संरक्षण में आ गया और इस संधि के पूर्व धारवालों के खिराज के चढ़ें अमेज सरकार का ज़िराज हुए रुपयों में केवल ३५००० रुपये (सालिमशाही) नियत होना निम्निलिखित किश्तों में देने और अंग्रेज़ सरकार की रक्षा के वदले में तीन वर्ष के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रतिवर्ष खिराज देने का वि० सं० १८७६ (ई० स० १८२०) में एक दूसरा इक्ररारनामा हुआ।

श्रंग्रेज़ सरकार श्रोर डूंगरपुर के रावल, महारावल श्रीजसवन्तर्सिह के चीच का इक्ररारनामा ई० स० १८२०—

अगहन (मार्गशीर्ष) सुदि १४ वि० सं० १८०४ तद्मुसार ११ दिसंवर ई० स० १८१८ को अंग्रेज़ सरकार और हूंगरपुर के रावल, महारावल श्रीजसवन्ति। सिंह के वीच जो अहदनामा हुआ था, उसकी आठवी शर्त में रावल ने इक्रार किया है कि उक्त अहदनामें की तारीख तक उनके जिन्में धार या और किसी राज्य का जो खिराज वाक़ी रहा होगा, वह सव वे अंग्रेज़ सरकार को सालाना किश्तों में, जिन्हें अंग्रेज़ सरकार नियत करेगी, देगे । महारावल के देश और आय की हीन दशा का विचार कर अंग्रेज़ सरकार ने आठवीं शर्त में वतलाई हुई सव वाकी की रक्तम के बदले केवल ३४००० (सालमशाही) रुपये लेना स्वीकार किया है। अपनी तरक्क़ी के दिनों में हूंगरपुर रियासत गैर रियासतों को जो सालाना ख़िराज देती थी, उसके बरावर यह रक्तम है। महारावल इस लेख के द्वारा मंजूर करते हैं कि वे अंग्रेज़ सरकार को नीचे तिखी हुई फ़सलों पर किश्तवार रुपये दिया करेगे— माय सुदि १४ वि० सं० १८७६ तद्मुसार जनवरी ई० स० १८२० १४०० रु०

वेशाख सुदि १४ ,, १८७७ ,, अप्रेल ,, १८२० १४०० ह० माघ सुदि १४ ,, १८७७ ,, जनवरी ,, १८२१ २४०० ह० वेशाख सुदि १४ ,, १८७८ ,, अप्रेल ,, १८२१ २४०० ह०

मान सुदि १४ ,, १८७८ ,, जनवरी ,, १८२२ ३००० रू० पेराख सुदि १४ ,, १८७६ ,, श्रप्रेल ,, १८२२ २००० रू० माय सुदि १४ वि० सं०१८७६ तद्नुसार जनवरी ई० स०१८२३ ३४०० ह० १८२३ ३४०० रुव अधेल वैशाख सुदि १४ १८८० 25 ,, १८२४ ३४०० ह० जनवरी माघ सुदि १४ १दद्रु 37 १८२४ ३४०० रू० श्रप्रेल येशाख सुदि १४ १८८१ 73 १८२४ ३४०० ह० जनवरी माघ सुदि १४ १८५१ 33 १८२४ ३४०० छ० श्राप्रेल **घैशाख सुदि १**४ १८८२

(श्रीर चूंकि) उपर्युक्त श्रहदनामें की नवी शर्त में महारावल इक्तरार करते हैं कि वे रक्ता के वदले श्रंग्रेज़ सरकार को मुल्क की हैसियत के सुताविक खिराज देंगे, पर वह राज्य की निश्चित श्राय पर फी रुपये छुं श्राने से श्रियक न होगा श्रीर श्रंग्रेज़ सरकार रावल के मुल्क की जल्द तरक्क़ी होने की इच्छा से श्राज्ञा देती है कि केवल ई० स० १८१६, १८२० तथा १८२१ के खिराज की रक्तम श्रदा किये जाने का वंदोवस्त हो, महारा- वल वादा करते हैं कि वे ऊपर लिखे हुए संवतों के लिए नीचे लिखे श्रनुसार रक्तमें श्रदा करेंगे —

माघ सुदि १४ वि० सं० १८७६ तदनुसार जनवरी ई०स० १८२० ८४०० र० वैशाख सुदि १४ ,, १८७७ ,, श्रोबल ,, १८२० ८४०० र०

कुल वावत सन् १८१६=१७००० रु० माव सुदि १४ वि० सं०१८७७ तदनुसार जनवरी ई०स०१८२१ १०००० रु० वैशाख सुदि १४ ,, १८७८ ,, अप्रेल ,, १८२१ १०००० रु० कुल वावत सन् १८२०=२०००० रु०

माघ सुदि १४ वि० सं० १८७८ तद्नुसार जनवरी ई०स० १८२२ १२४०० रू० वैशाख सुदि १४ ,, १८७६ ,, श्रप्रेल ,, १८२२ १२४०० रू०

कुल वायत सन् १८२१=२४००० ह० यह प्रतस्य केंग्रन की नो किए हैं किए हैं किए हैं

यइ प्रवन्ध केवल तीन वर्ष के लिए है, जिसकी अवधि पूरी होने पर अंग्रेज़ सरकार नवीं शर्त के अनुसार ज़िराज का ऐसा वन्दोवस्त करेगी,

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़, एंगेज़मेंट्स ऍड सनद्ज़, जिल्डू ३, ५० ४०-४६।

जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल और रावल के मुल्क की तरक्की तथा दोनों सरकारों के फ़ायदें के लिए उचित होगा।

यह अहदनामा अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से जेनरल सर जे० माल्कम के० सी० वी०, कें० एल्० एस्० तथा महारावल श्रीजसवन्तिसह की श्रोर से डूंगरपुर के मंत्री के श्रादेशानुसार श्राज २६वी जनवरी ई० स० १८२० तदनुसार माघ सुदि १४ वि० सं० १८७६ को तय हुआ।

> (दस्तखत) ए० मैक्डानल्ड फर्स्ट श्रसिस्टेन्ट, दु सर जॉन माल्कम

रावल की मुहर श्रौर दस्तखत

िकर सिंधी, अरव और अफ़गान लोग, जिन्हें कई ठिकानेवालों ने अपने यहां रख छोड़ा था, प्रजा पर जुल्म करने के कारण निकाल दिये गये।

उन दिनों महारावल जसवन्तिसह के मुख्य सलाहकार किशनदास सोलंकी और मन्त्री ऋपभदास थे, जिन्होंने सिंधियों के उपद्रव के समय मिन्यों का उसकी श्रच्छी सेवा की थी, जिससे उनके श्रिधकार बढ़ गये पिरवर्तन श्रीर किशनदास ने श्रपने लिए दो गाँवो का पट्टा भी लिखवा लिया। वह राज्य का समग्र कार्य श्रपने ही हाथ में रखना चाहता था, पर मन्त्री ऋपभदास उसका वाधक था, इसलिए उसने श्रपना मार्ग साफ़ करने के लिए ऋपभदास को विष दिलवाकर मरवा डाला और स्वयं राज्य का मुख्तार होकर मनमानी करने लगा। वह ओ चाहता वही महारावल से करा लेता था। उसने तीन गांवो का पट्टा श्रपने लिए किर लिखवा लिया श्रीर जव श्रपना मतलव वन गया वव मुसाहवी से इस्तीफ़ा दे दिया। इसपर महारावल ने ईश्वरदास गांवी को मंत्री चनाया, परन्तु किशनदास के कारण महारावल श्रीर मन्त्री के वीच खटपट रहने लगी, जिससे वह भी एथक् दो गया श्रीर उसके स्थान पर निहालचन्द कोटड़िया मंत्री हुआ झौर सरदार लोग उपद्रव करते ही रहे। इसपर श्रंग्रेज़ सरकार ने मुन्शी

# पांचवां अध्याय

# महारावल जयतिसंह से प्रतापिसंह तक

| विषय              |                 |            |     |     | पृष्ठांक |
|-------------------|-----------------|------------|-----|-----|----------|
| <b>जयर्ना</b> संह | •••             | •••        | ••• | ••• | ४४       |
| सीतर्देव          | •••             | •••        | ••• | *** | ሂሂ       |
| विजयसिंहदेव (:    | जयसिंहदेव )     | ***        | ••• | ••• | ४६       |
| देवपालदेव ( देवृ  | ()              | •••        | *** | ••• | थ्र      |
| वीगसिंहदेव        | ••              | •••        | ••• | ••• | ४८       |
| वीर्गसंहदेव       | के समय के वि    | शेलालेखादि | ••• | ••• | ६१       |
| भचुंड, हूंगरसिं   | ह श्रोर कर्मसिह | r ***      | ••• | ••• | ६२       |
| काकद्देव श्रीर    | प्रतापसिंह (प   | तता रावल ) | ••• | ••• | ६४       |
|                   |                 |            | •   |     |          |

## छठा अध्याय

# महारावल गोपीनाथ से उदयसिंह (प्रथम) तक

| गोपीनाध ( गजपाल )      | ***          | • • •       | •••     | ६४ |
|------------------------|--------------|-------------|---------|----|
| गुजरात के सुलतान श्रह। | मद्शाह की इ  | इंगरपुर पर  | : चढ़ाई | ६४ |
| महाराणा कुंभा की वागड़ | पर चढ़ाई     | •••         | •••     | ६६ |
| गोपीनाध के समय के शि   | लालेख        | •••         | •••     | ६७ |
| गो गोनाथ के बनवाये हुए | स्थान        | •••         | ***     | ६७ |
| गांपीनाथ की मृत्यु     | •            | ***         | •••     | ६७ |
| संभाम                  | ***          | •••         | ***     | ६८ |
| हंगरपुर पर सह के खुल   | तान महसृदय   | ग़ाह की चढ़ | हार्द … | ६म |
| महित्र पुरतान गयानुह   | र्शन की चढ़ा | ş           | ***     | ६८ |
| रागण मीनशस वे समय      | के शिलालेख   | •••         | •••     | ६६ |

ख्यालीराम को एक सौ सवारों के साथ वहां भेजा। उसने निहालचन्द कोट-ड़िया के साथ मिलकर राज्य का श्राच्छा प्रबन्ध किया ।

चार वर्ष बाद वहां से ख्यालीराम के चले जाने पर निहालचन्द भी मंत्री पद से श्रलग हो गया, जिससे राज्य की फिर वही हालत होने लगी, जो ई० स० १८१८ की संधि के पूर्व थी। चारों श्रोर लूटमार मच गई श्रीर डांके पड़ने लगे।

श्रव श्रंग्रेज़ सरकार के संरत्त्रण में श्रा जाने से डूंगरपुर राज्य बाहरी आपत्तियों से बच गया, परन्तु आंतरिक विष्लव को शांत कर सरदारों को श्रनुकूल बनाना श्रीर भीलों का, जो लूटमार श्रीर श्रग्रेज सरकार का भीलों को हत्याएं किया करते थे, दमन करना आवश्यक दवाकर इकरारनामा लिखाना था। इसके साथ ही भीलों श्रादि लुटेरों को खेती के काम में लगाकर देश की श्राय बढ़ाना भी मुख्य कार्य था, परन्तु महा-. रावल जसवंतर्सिंह में इतनी योग्यता न थी कि वह इन उपद्रवों को मिटाकर राज्य की उन्नति कर सकता। इसलिए भीलों का दमन करने को सरकारी फ़ौज रखना श्रौर उसके व्यय के वास्ते ५४०० रुपये वार्षिक देने का इक्र-रारनामा ता० १३ जनवरी ई० सन् १८२४ ( वि० सं० १८८० पौष सुदि ११ ) को कप्तान श्रलेग्जेन्डर मैकडॉनल्ड की मध्यस्थता में लिखा गया, किंतु महारावल उस रक्तम को भी न दे सका, क्योंकि कुप्रबन्ध से राज्य की श्राय में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई, जिससे वह इक़रारनामा स्थगित हुआ। श्रंप्रेज़ सरकार से संधि होने के कारण उद्दंड सरदारों को प्रत्यज्ञतः हानि थी, क्योंकि इससे उनकी श्राय का मार्ग बंद हो गया श्रर्थात् भीलों से लूट-खसोट के माल में से वे लोग जो हिस्सा लेते थे, वह श्रव मिलना बंद हो गया। इसलिए उन्होंने भीलों को वहकाया, जिससे वे बहुत लूटमार

<sup>(</sup>१) सैयद सफदरहुसेन रचित हूंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर ( उर्दू ) का हिन्दी . अनुवाद ( श्रत्रकाशित ); ए० २४४।

<sup>(</sup>२) ट्रीटीज़, एंगेज़मेंट्स ऐगड सनद्ज़, जिल्द ३, पृ० ४६। मुंशी ज्वालासहाय; बाक्ये राजपूताना, जि॰ १, पृ० ४७४।

जो उसकी दृष्टि में नेकनामी के अनुकूल और रावल के मुल्क की तरक्की तथा दोनों सरकारों के फ़ायदे के लिए उचित होगा।

यह श्रहदनामा श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से जेनरल सर जे॰ माल्कम के॰ सी॰ ची॰, के॰ एल्॰ एस्॰ तथा महारावल श्रीजसवन्तिसह की श्रोर से हूंगरपुर के मंत्री के श्रादेशानुसार श्राज २६वी जनवरी ई॰ स॰ १८२० तदनुसार माघ सुदि १४ वि॰ सं॰ १८७६ को तय हुआ।

(दस्तखत) ए० मैक्डानल्ड फर्स्ट श्रसिस्टेन्ट, दु सर जॉन माल्कम

रावल की मुहर श्रोर दस्तखत

ितर सिंधी, अरव और अफ़गान लोग, जिन्हें कई ठिकानेवालों ने अपने यहां रख छोड़ा था, प्रजा पर जुल्म करने के कारण निकाल दिये गये।

उन दिनों महारावल जसवन्तिसह के मुख्य सलाहकार किशनदास सोलंकी और मन्त्री ऋपभदास थे, जिन्होंने सिंधियों के उपद्रव के समय उसकी शच्छी सेवा की थी, जिससे उनके श्रधिकार बढ़ गये सन्त्रियों का श्रीर किशनदास ने श्रपने लिए दो गाँवो का पट्टा भी परिवर्तन लिखवा लिया। यह राज्य का समग्र कार्य अपने ही हाथ मे रखना चाहता था, पर मन्त्री ऋपभदास उसका वाधक था, इसलिए उसने श्रपना मार्ग साफ़ करने के लिए ऋपभदास को विप दिलवाकर मरवा डाला श्रौर स्थयं राज्य का मुख्तार होकर मनमानी करने लगा। यह ओ चाहता वही महा-रावल से करा लेता था। उसने तीन गांवो का पट्टा श्रपने लिए फिर लिखवा लिया श्रोर जव श्रपना मतलव बन गया तव मुसाहवी से इस्तीफ़ा दे दिया। इसपर महारावल ने ईश्वरदास गांधी को मंत्री वनाया, परन्तु किशनदास के कारण महारावल श्रौर मन्त्री के वीच खटपट रहने लगी, जिससे वह भी पृथक् हो गया श्रोर उसके स्थान पर निहालचन्द कोटड़िया मंत्री हुआ झौर सरदार लोग उपद्रव करते ही रहे। इसपर श्रंश्रेज़ सरकार ने मुनशी ख्यालीराम को एक सौ सवारों के साथ वहां भेजा। उसने निहालचन्द कोट-ड़िया के साथ मिलकर राज्य का श्रच्छा प्रबन्ध किया<sup>3</sup>।

चार वर्ष बाद वहां से ख्यालीराम के चले जाने पर निहालचन्द भी मंत्री पद से श्रलग हो गया, जिससे राज्य की फिर वही हालत होने लगी, जो ई० स० १८१८ की संधि के पूर्व थी। चारों श्रोर लूटमार मच गई श्रौर डांके पड़ने लगे।

श्रव श्रंग्रेज़ सरकार के संरत्त्रण में श्रा जाने से डूंगरपुर राज्य बाहरी आपत्तियों से बच गया, परन्तु आंतरिक विष्तव को शांत कर सरदारों को श्रमेज सरकार का भीलों की श्रमुकूल चनाना श्रीर भीलों का, जो लूटमार श्रीर हत्याएं किया करते थे, दमन करना आवश्यक दबाकर इकरारनामा लिखाना था। इसके साथ ही भीलों श्रादि लुटेरों को खेती के काम में लगाकर देश की श्राय बढ़ाना भी मुख्य कार्य था, परन्तु महा-रावल जसवंतर्सिष्ठ में इतनी योग्यता न थी कि वह इन उपद्रवों को मिटाकर राज्य की उन्नति कर सकता। इसलिए भीलों का दमन करने को सरकारी फ़ौज रखना श्रौर उसके व्यय के वास्ते ५४०० रुपये वार्षिक देने का इक्र-रारनामा ता० १३ जनवरी ई० सन् १८२४ ( वि० सं० १८८० पौष सुदि ११ ) को कप्तान श्रलेग्जेन्डर मैकडॉनल्ड की मध्यस्थता में लिखा गया, किंतु महारावल उस रक्तम को भी न दे सका, क्योंकि कुप्रबन्ध से राज्य की श्राय में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई, जिससे वह इक़रारनामा स्थगित हुआ। श्रंप्रेज़ सरकार से संधि होने के कारण उद्दंड सरदारों को प्रत्यच्तः हानि थी, क्योंकि इससे उनकी श्राय का मार्ग बंद हो गया श्रर्थात् भीलों से लूट-खसोट के माल में से वे लोग जो हिस्सा लेते थे, वह श्रव मिलना वंद हो गया। इसलिए उन्होंने भीलों को वहकाया, जिससे वे बहुत लूटमार

<sup>(</sup>१) सैयद सफदरहुसेन रचित हुंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर ( उर्दू ) का हिन्दी अनुवाद ( श्रत्रकाशित ); १० २४४।

<sup>(</sup>२) ट्रीटीज़, एंगेज़मेंट्स एरेड सनद्ज़, जिल्द ३, ए० ४६। मुंशी ज्वालासहाय; बाक्ये राजपूताना, जि॰ १, ए० ४७४।

करने लगे। महारावल जसवन्तिसह ने उनका दमन करने के लिए श्रपनी सेना भेजी, परंतु वे लोग दवे नहीं, जिससे महारावल ने श्रंश्रेज़ सरकार से सहायता मांगी।

वि० सं० १८६२ (ई० स० १८२४ मई) में वहां सरकारी सेना भेजी गई, परन्तु भीलों ने उसका मुक़ावला न किया। इस सेना के पहुंचने पर सरदारों ने भी श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रौर भीलों को समभाकर नीचे लिखा इकरारनामा कराया गया —

- (१) हम अपने तीर, कमान और सब हथियार सुपुर्द कर देंगे।
- (२) हाल के द्ंगे मे लूट से हमे जो कुछ मिला है, हम उसका पवज भी देगे।
- (३) भविष्य में हम क्रसवों, गांवों या सङ्कों पर कभी लूट मार न
- (४) हम चोरों, लुटेरों, श्रासियों, ठाकुरो या श्रंग्रेज़ सरकार के हुरमनों को चाहे वे हमारे देश के हों या किसी और के श्रपनी पालों (गांवों) में आश्रय न देगे।
- (४) हम कम्पनी की आज्ञाओं का पालन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हाज़िर होंगे।
- (६) हम रावल व ठाकुरो के गांवों से अपने उचित श्रीर पुराने हक्रों के सिवाय श्रीर कुछ न लेगे।
- (७) हम इंगरपुर के रावल को वार्षिक खिराज देने से कभी इन्कार न करेंगे।
- ( द ) यदि कम्पनी की कोई प्रजा हमारे गांवों में ठहरेगी, तो हम उसकी रेज्ञा करेंगे।

यदि हम ऊपर लिखे अनुसार श्रमल न करें, तो श्रंग्रेज़ सरकार के श्रपराधी समभे जाये। दस्तखत चेनम (चेना) सुरात श्रीर दूदा सूरात।

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज, एंगेजमेट्स एंड सनद्ज, जिल्द ३, ५० ६०-६१। मुंशी ज्वालासहाय, वाक्ये राजपूनानां, जि॰ १, ५० ४७६।

इसी प्रकार एक श्रीर इक़रारनामा तैयार किया गया, जिसपर श्रम-रजी, डामर नाथा श्रादि २२ भीलों के मुखियों के हस्तात्तर हुए।

इसी तरह का इक्ररारनामा सेमरवाड़ा, देवल और नांदू के भीलों ने भी दस्तखत कर स्वीकार किया।

महारावल के प्रबंधकुशल न होने से ही भीलों ने फ़साद किया था, इसलिए महारावल के श्रिधिकार में चिरस्थायी शांति की संभावना न देख महारावल का शासन कार्य कैप्टन मेक्डानल्ड ने उसके शासन-सम्बन्धी श्रिध-

से वंचित होना कार में हस्ताचेप करना उचित समका। निदान वि० सं० १८८२ (ई०स०१८२४ ता०२ मई) को नीमच मुक्काम पर महारावल की तरफ़ से नीचे लिखा इक़रारनामा लिखा गया, जिसके श्रनुसार महारावल को शासन-कार्य में हस्ताचेप करने से वंचित रक्खा गया श्रीर श्रंग्रेज़ सरकार-द्वारा किसी योग्य व्यक्तिको मंत्री बनाकर शासनकार्य चलाने की श्रावश्यकता हुई।

हूंगरपुर के रावल जसवन्तासिंह और कैप्टन मैक्डानल्ड के द्वारा श्रॉनरेब्ल कंपनी के बीच का इक्ररारनामा<sup>9</sup>—

नीमच ता० २ मई ई० स० १८२४ (वि० सं० १८८२)

- (१) श्रंग्रेज़ सरकार जिसे दीवान नियत करेगी, उसे मैं मंजूर करूंगा। राज्य-कार्य का प्रबंध उसके सुपुर्द करूंगा श्रौर किसी प्रकार का हस्ताचेप न करूंगा।
- (२) मेरे निर्वाह के लिए श्रंश्रेज़ सरकार जो कुछ नियत करेगी उस पर मैं संतोष करूंगा श्रौर डूंगरपुर राज्य में मेरे रहने के लिए जो स्थान पसंद करेगी वहां रहूंगा।
- (३) चालाक आदिमयों की सलाह से मेरे मुल्क में कई वार फ़साद हुए हैं, इसलिए में लिख देता हूं कि में न तो उनकी सलाह पर कुछ ध्यान ढूंगा और न स्वयं कोई फ़साद करूंगा। यदि में ऐसा करूं तो अंग्रेज़ सरकार जो सज़ा तज्वीज़ करेगी, उसे मंजूर करूंगा।

<sup>(</sup>१) ट्रीटीज़, एंगेजमेंट्स ऐड सनद्ज़, पृ० ६१। सु० ज्वालासहाय; वाकये राजपृताना, जि॰ १, पृ० ४७ = ।

किर पोलिटिकल एजेंट ने पंडित नारायण को इंगरपुर राज्य का प्रवंधकर्त्ता वनाया श्रीर ठाकुर गुलायसिंह सूरमा व सरदारसिंह सोलंकी उसके सहायक नियत हुए। दो वर्ष तक पं० नारा-प्रतापगढ से कवर दलपत-यण शासन-कार्य चलाता रहा । उसके चले जाने पर भिंह का गोद आना उन दोनों सरदारों की वन आई और वे अपनी इच्छानुसार राजकार्य चलाने लगे। उन्होंने महारावल पर ऐसा आतह जमा रक्खा था कि उनकी अनुमति के विना वह कोई काम नहीं कर सकता था। कुछ दिनों के पश्चात् वे दोनों सरदार मर गये, जिससे उनके पुत्र श्रभयसिंह सूरमा श्रौर उदयसिंह सोलंकी उनके स्थान पर नियत हुए। उन्होंने भी स्वार्थ श्रीर लोभवश श्रपने तथा अपने अनुयायियों के घर बनाने के हेतु प्रजा पर अत्याचार करना और श्रपने विरोधियो की संपत्ति छीनना श्रारंभ किया। महारावल के निकटवर्ती कंट्रंबी सावलीवालों का गुगरां गांव छीनकर खुंमानसिंह को दिया गया, इसलिए सरदार भी महारावल से श्राप्रसन्न हो गये । उन्होंने प्रत्यस्तः राजाहा की अवहेलना करना आरंभ किया। उस समय महारायल के समीपी भाइयों के ठिकानों तथा सरदारों में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, जो श्रपनी योग्यता-द्वारा राज्य में स्थायी शांति स्थापित कर प्रजा की रज्ञा करता।

श्रपनी संरक्तता में हूंगरपुर राज्य होने के कारण श्रंश्रेज़ सरकार ने उसकी दशा सुधारना चाहा। उसने महारावल तथा सरदारों श्रादि को पूरा श्रवसर दिया कि वे राज्य की श्रांतरिक स्थिति का सुधार करें, परन्तु वार वार ज़ोर देने पर भी कुछ फल न हुआ तव श्रंश्रेज़ सरकार ने प्रताप-गढ़ (देवलिया) राज्य के स्वामी महारावल सावन्तसिंह के छोटे पौत्र दल-पतिसिंह को, जो सीसोदिया होने के कारण रावल शाखा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता था श्रोर न वह डूंगरपुर या वांसवाड़े के राजाश्रों का वंशधर थां, योग्य जानकर महारावल का उत्तराधिकारी चनाना निश्चय किया।

<sup>(1)</sup> उदयपुर के एक पुराने राजकर्मचारी के यहां से हमको उस समय की लिखी हुई एक याददारत मिली, जिसमें लिखा है कि महाराणा भीमसिंह ने जेनरल मास्क्रम को मह

महारावल के समीपी बांधवों में कई वास्तविक हक़दार विद्यमान थे, परन्तु उनमें से किसी में भी सरकार के इस कार्य का विरोध करने की सामर्थ्य न थी, जिससे वि० सं० १८८२ (ई० स० १८२५) में दलपतिसंह प्रतापगढ़ से इंगरपुर दत्तक लाया गया और राज्य-शासन-सम्वन्धी समस्त अधिकार उसको सौंपे जाकर महारावल का अनुचित हस्ताक्षेप रोका गया।

राज्य-सम्बन्धी श्रिधिकार मिलते ही कुंवर दलपतर्सिह ने, महारावल जसवन्तिसह के विद्यमान होने पर भी पट्टों, परवानों, ताम्रपत्रों श्रादि में महारावल और कुंवर केवल अपना नाम लिखवाना आरंभ किया, जिससे कई दलपतिसह मे विरोध एक स्वार्थी लोगों को उसे (महारावल को ) बहकाने का श्रच्छा मौज़ा मिला। गद्दी के नज़दीकी हक़दारों के रहते हुए भी दूसरे राज्य से ग्रैर हक़दार को गोद लेना सरदारों तथा राज्य के ग्रुभचिन्तकों को अखरना चाहिये था, परन्तु पारस्परिक फूट होने से उस समय वे सब चुप थे। अब उन्होंने एकमत होकर प्रत्यदा रूप से दलपतार्निह को गोद लेने का विरोध आरंभ किया। महारावल भी उनमें मिल गया, किन्तु शक्ति-शाली गवर्नमेंट के सामने वह विवश था । जब इस उपद्रव के चढ़ने की आशंका हुई और राज्य की ओर से सहायता के लिए अंग्रेज़ सरकार से प्रार्थना की गई तो यही उत्तर मिला—"अंग्रेज़ खरकार प्रत्येक रईस को श्रपना शासन बनाये रखने श्रौर श्रपने राज्य मे शांति स्थापित कर देश को श्रापत्तियों से बचाने का उत्तरदायी समक्षती है"। इससे खरदारों को श्रीर भी उत्तेजना मिली। कुंवर दलपतसिंह ने भील श्रादि जातियों को द्वाकर शांति-स्थापन का प्रयत्न किया और अंग्रेज़ सरकार से भी उसे सहायता पहुंची, तो भी उसको विशेष सफलता न मिली।

वागड़ का श्रधिकतर भाग मालवा श्रौर गुजरात से मिला हुश्रा है श्रौर उधर के हिस्से में भी भीलों की श्रधिक वस्ती है। इससे वागड़ प्रांत के भील वारदाते कर मालवा श्रौर गुजरात की श्रोर चले जाते श्रौर

कार्य श्रनुचित वतलाया, तो उसने उत्तर दिया—"में पहले इतिहास से इतना परिचित होता तो ऐसा नहीं होता, परंतु श्रव जो कुछ हो गया, वह वदला नहीं जा सकता"।

उधर वारदातें कर इधर श्राकर छिप जाते थे। इसी प्रकार श्रंग्रेज़ी इलाके के भील भी मालवा श्रोर गुजरात में वारदातें कर वागड़ में श्रा जाते तथा यहां वारदातें कर पीछे श्रपने इलाके में चले जाते थे। श्रंग्रेज़ सरकार, मालवा, गुजरात तथा राजपूताने के राज्यों के वीच, एक-दूसरे के मुलज़िम देने-लेने का श्रहदनामा न होने से ऐसे श्रवसरों पर जब पुलिस पता लगाकर उनकी गिरफ़्तारी के लिए जाती, तो खाली हाथ लौट श्राती, जिससे श्रपराधी सज़ा से वच जाते थे। इसपर श्रंग्रेज़ सरकार ने मालवा श्रोर गुजरात की तरफ़ के मार्ग को खुला रखने के लिए उस तरफ़ पुलिस का श्रच्छा प्रवन्ध फर नाके-घाटे रोक दिये, जिससे उधर वारदातों का होना वन्द हो गया, परन्तु उस पुलिस का व्यय रियासतों पर डाला गया श्रोर इंगरपुर से भी धर१४० रुपये वस्तुल किये गये। कुंवर दलपतिसिंह को यह कार्रवाई श्रजुः चित जान पड़ी, क्योंकि इस प्रवन्ध से इंगरपुर को कोई लाभ नहीं हुशा था श्रोर न इसमें इंगरपुर राज्य का कोई हस्ताचेप था। फिर सन् १८२६ ई० में कुंवर दलपतिसिंह ने श्रंग्रेज़ सरकार से लिखापढ़ी की, जिससे श्रंग्रेज़ सरकार ने वह रक्तम ई० स० १८३२ में लौटा दी'।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) मे प्रतापगढ़ मे कुंवर दलपतिसिंह का वड़ा भाई केसरीसिंह, जो सावंतिसिंह का भावी उत्तराधिकारी
कुवर दलपतिसिंह का था, निःसन्तान गुजर गया। तव महारावल सावंतिसिंह
प्रतापगढ का खामा ने पौत्र-प्रेम से प्रेरित होकर दलपतिसिंह को पुनः प्रताएोना पगढ़ में रखने का विचार किया और यह चाहा कि
उसके पीछे प्रतापगढ़ का भी स्वामी वही हो। अपने दादा की इच्छानुसार
दलपतिसिंह अपना मुख्य निवास प्रतापगढ़ मे रख इंगरपुर का भी राज्य-कार्य
चलाने लगा। वि० सं० १६०० (ई० स० १८४३) मे महारावत सामंतिसिंह
का देहान्त हो गया, तव अपने दादा की इच्छानुसार वह प्रतापगढ़ का स्वामी
यना और उसने चाहा कि इंगरपुर तथा प्रतापगढ़ दोनों राज्यों पर उसका
अधिकार हो। इसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ कर अंग्रेज़ सरकार के सामने

<sup>(</sup>१) के॰ दी॰ भर्म्किन, ए गैज़ेटियर घाँच दि दूगरपुर स्टेट, ए॰ १३४।

भी यह प्रश्न उपस्थित किया। सरकार डूंगरपुर श्रीर प्रतापगढ़ के राज्यों को एक कर देने के प्रश्न को ध्यान-पूर्वक सोचने लगी, क्योंकि दलपत- सिंह के डूंगरपुर गोद जाने के कारण हिन्दू-धर्मशास्त्र के श्रनुसार प्रताप- गढ़ पर उसका हक नहीं रहा था।

उधर कुंबर दलपतिंसह के प्रतापगढ़ का स्वामी हो जाने से इंगरपुर की राजगद्दी के दावेदार सरदारों को श्रपना पैतृक स्वत्व मिलने के लिए भाषकार-प्राप्ति के लिए श्रंगरेज़ सरकार के सामने श्रपना दावा पेश करने महारावल का उद्योग का श्रवसर मिला । महारावल जसवन्तिंसह ने भी श्रपने खोये हुए श्रधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्न श्रारम्भ किया श्रीर चाहा कि नांदली के ठाकुर हिम्मतिंसह के पुत्र मोहकमिंसह को गोद लेकर श्रपना वारिस वनाया जावे । इसी उद्देश्य से उसने उद्यपुर के महा-राणा स्वरूपिंसह के पास भी पत्र भेजा श्रीर महाराणा ने भी समयानुसार भवत्न किया, परन्तु महारावल की शींघ्रता के कारण वह पासा उलटा पड़ा।

स्रमा अभयसिंह और उदयसिंह की सलाह से महारावल ने मोहकमसिंह को गोद लेने का कार्य शीव्रता-पूर्वक करना चाहा । यहां तक कि
हिम्मतिह को गोद लेने उसने उक्त सरदारों के कथनानुसार मोहकमिसिंह
के सवन्थ में नलेश को गोद लेने का मुहूर्त निश्चय कर उसको नियत
दिवस पर बुलाने के लिए घोड़ा और सिरोपाव तक भेज दिया। इसमें उक्त
दोनों सरदारों की चालवाज़ी थी, क्योंकि इधर तो उन्होंने महारावल को ऐसी
सलाह दी और उधर दलपतिसिंह को सब हाल लिखकर डूंगरपुर बुलाया।
किर वे पोलिटिकल पजेंट कप्तान हंटर के पास खैरवाड़े पहुंचे और उन्होंने
महारावल की शिकायत कर उसका यह कार्य रोकने की प्रार्थना की। अंग्रेज़
सरकार की स्वीकृति के विना महारावल की यह कार्यवाही कप्तान हंटर को
अनुचित जान पड़ी। इसमें उपद्रव होने की आशंका देख उसने खैरवाड़े से
भील पल्टन की एक कम्पनी डूंगरपुर भेजी और उसे यह आज्ञा दी कि वह
नांदली के ठाकुर या उसके पुत्र को राजधानी में प्रवेश करने से रोके। इस
अवसर पर कितपय राजपूतों को लेकर अभयसिंह और उद्यसिंह धन्ना

माता की मगरी पर चढ़ गये श्रीर उन्होंने राजमहली पर गीतियां दागना शुरू किया। सम्भवतः उन गीलियों की मार से महारावल भी मारा जाता, परन्तु वह वाल-वाल वच गया।

इस घटना का संवाद सुन कुंवर दलपर्तासह भी प्रतापगढ़ से चला धाया और उसने नांदली के ठाकुर हिम्मतिसह को इस भगड़े का मूल भग्ने सरकार का समस्त उसे केंद्र कर दिया। यद्यपि महारावल जसवन्त-महारावल को सिंह निदोंप था तो भी उक्त दोनो सरदारों के प्रपंच के वृन्दावन भेजना कारण वही इस उपद्रव की जड़ समस्ता गया। अन्त में श्रंग्रेज़ सरकार ने वि० सं० १६०१ (ई० स० १८४१) में उसको वृन्दावन भेज दिया, जहां थोड़े ही समय वाद उसकी मृत्यु हुई। जब तक वह विद्यमान रहा, उसे व्यय के लिए १००० रुपये मासिक मिलते रहे ।

महारावल जलवन्तिसंह अयोग्य शासक था और उसका चाल-चलन भी ठीक न था, जिससे हूंगरपुर की वड़ी दुर्दशा हुई। अंग्रेज़ सरकार से संधि होने और उसको समय समय पर सरकार की ओर से सहायता मिलने पर भी वह अपने राज्य का सुप्रवन्ध कर सरदारों, भीलो आदि को कावू में न ला सका, जिससे दलपर्तीसंह प्रतापगढ़ से दत्तक लाया गया। फिर भी खटपटी सरदारों के उत्तेजित करने पर सरकार की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने लगा, जिसका परिणाम उस( महारावल )के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ।

महारावल जसवन्तिसह के दो राणियां थी, उनमे से राठोड़ राणी ईडरणी महारावल की राणिया गुमानकुंवरी के गर्भ से सूर्यकुमारी का जन्म हुन्ना था<sup>3</sup>, श्रीर मति जो अविवाहित ही परलोक सिधारी।

<sup>(</sup>१) ह्ंगरपुर राज्य के वड़वे की रयात, पृ० १०७-१०८।

<sup>(</sup>२) ट्रीटीज़, एंगेज़मेंट्स एँड सनद्ज़. जिल्ड २, पृ०२२। के० डी० श्रर्स्किन; राजप्ताना गेज़ेटियर (मेवाइ रेज़िडेन्सी), जिल्द २ (ए०), पृ० १३४।

<sup>(</sup>३) हूंगरपुर की केला यावडी की (श्रापाटादि) वि॰ सं॰ १८८३ (वैत्रादि १८८२) शाके १७४६ वेशाख सुदि ७ (ई॰ स॰ १८२७ ता॰ ३ मई) गुरुवार की प्रशस्ति ।

### आर्य संस्कृति के परम उपासक

## गुहिलवंशभूषण

विचानुरागी

## महारावल विजयसिंह

की

पवित्र स्मृति को

साद्र समर्पित

| विषय                                                          |                                                    |                    |                 |         | पृष्ठाक          |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|------------------|--|--|
| गंगदास                                                        | ***                                                |                    | • • • •         | •••     | ७२               |  |  |
| ईडर के स्व                                                    | ामी भाग से यु                                      | ਫ਼ <sup>,•••</sup> | 4.6.0           | ••6     | ७२               |  |  |
| ं गंगदास के                                                   | समय के शिला                                        | लिख                |                 | *45     | ७२               |  |  |
| उदयसिंह                                                       | ***                                                | •••                | •••             | •••     | ७३               |  |  |
| महाराणा र                                                     | ायमल की सह                                         | ायतार्थ उट         | (यसिंह का       |         |                  |  |  |
| ज़फरखा                                                        | ं से लड़ने को उ                                    | ज्ञाना             | ***             | •••     | ७३               |  |  |
| ' ईडर के राव                                                  | व रायमल को व                                       | गद्दी दिलाने       | मं उदयसिंह      | की सहाय | ाता ७४           |  |  |
| गुजरात के                                                     | गुजरात के सुलतान मुज़क्षकरशाह की वागड़ पर चढ़ाई ७६ |                    |                 |         |                  |  |  |
| 🧓 गुजरात के                                                   | शाहज़ादे वहादु                                     | रखां को श          | रारण देना       | 9.6.6.  | , 1919           |  |  |
| बादशाह वा                                                     | वर के नाम का                                       | पत्र महार          | ावल उदयसि       | ह का    |                  |  |  |
| मार्ग में इ                                                   | <b>ब्रीन लेना</b>                                  | •••                | •••             | 440.    | ७=               |  |  |
| बहादुरशाह                                                     | की उदयसिंह।                                        | पर चढ़ाई           |                 | 0-0.0.  | 95               |  |  |
| · खानवे का र                                                  | युद्ध श्रौर उदया                                   | सेंह की मृत        | खु              | ***     | 30               |  |  |
| 🧼 डूंगरपुर रा                                                 | ज्य के दो विभा                                     | ग होना             | ***             | • • •   | <b>=</b> १       |  |  |
| महारावल उ                                                     | दयसिंह के सम                                       | ाय के शिल          | <b>ाले</b> खादि |         | <b>¤</b> ?       |  |  |
| उद्यसिंह व                                                    | ता व्यक्तित्व                                      | •••                | • • •           | ***     | मुद्             |  |  |
| ,                                                             |                                                    |                    |                 |         |                  |  |  |
| सातवां अध्याय                                                 |                                                    |                    |                 |         |                  |  |  |
| महारावल पृथ्वीराज से महारावल कर्मिसंह (दूसरे) तक              |                                                    |                    |                 |         |                  |  |  |
| पृथ्वीराज                                                     | •••                                                | • 6.6              | 40.0            | •4•     | 58               |  |  |
| भ्रातृविरोध                                                   | •••                                                | 444                | 0 D D.          | •••     | 28               |  |  |
| बहादुरशाह का वागड़ में श्राकर जगमाल को श्राधा राज्य दिलाना ८४ |                                                    |                    |                 |         |                  |  |  |
| महाराणा उ                                                     | दयसिंह का डूंग                                     | ारपुर जान          | •••             | 400     | <sup>°</sup> দঙ্ |  |  |
| पृथ्वीराज व                                                   | ती संतति                                           | •••                | ***             | •••     | <i>⊏</i> ′9      |  |  |
| पृथ्वीराज वे                                                  | तं समय के शि                                       | लालेख              | •••             | ***     | 32               |  |  |

महारावल जसवन्तिसंह के समय के १ = लेख मिले हैं, जिनमें श्राट ताम्न-लेख श्रोर इस शिलालेख हैं। इनमें सबसे पहला लेख वि० सं० १ = ६ × महारावल के समय के फाल्गुन सुदि ४ (ई० स० १ = ० ६ ता० १ ६ फरवरी) ,तात्र-पत्र श्रोर शिलालेख श्रोर श्रान्तिम लेख (श्रा०) वि० सं० १ = ६ = (चै० १ = ६ ६) वैशाख सुदि १० (ई० स० १ = ४२ ता० १६ मई) गुरुवार का है। वि० सं० १ = = ४ (ई० स० १ = २ के पीछे के कुछ लेखों में कुंवर दलपतन्तिस्ह (प्रतापगढ़वाले) का भी नाम है।

इसी प्रकार स्वतः कुंवर दलपतिसह के भी वि० सं० १८८६ (ई० स० १८३२) से जसवन्तिसह की मृत्यु के पीछे तक के चार ताष्ट्र-लेख मिले हैं। उनमें प्रारम्भ के ताष्ट्र-लेखों में उसको महाराजकुमार और जसवन्तिसह की मृत्यु के पीछे के ताष्ट्र-पत्र में महारावत लिखा है। उपर्युक्त महारावल जसवन्त-सिंह के समय के लेखों मे नीचे लिखे हुए लेख उस समय के इतिहास पर कुछ प्रकाश डालते हैं—

- (१) (आ०) वि० सं० १८६६ (चै० १८६७) चेत्र सुदि ६ (ई० स० १८१० ता० १३ अप्रेल) का दानपत्र। इसमें सूरमा गुमानिसह को वड़ो-दिया गांव देने का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि इंगरपुर ट्रटा तय सूरमा उम्मेदिसह काम आया, परन्तु यह ज्ञात नहीं होता कि सूरमा उम्मेदिसह किस शत्रु के साथ लड़ाई में मारा गया। अनुमान होता है कि वि० सं० १८६२ (ई० स० १८०४) में महारावल फ़तहसिंह के समय सिंधिया के सेनापित सदाशिवराव की इंगरपुर पर चढ़ाई हुई, उसमें उम्मेदिसह मारा गया हो और उसकी मूंटकटी में फ़तहिंसह के पुत्र जसवन्त-सिंह ने उम्मेदिसह के संवंधी गुमानिसह को वड़ोदिया गांव दिया हो।
- (२) वि० सं० १=६७ पौप विद ( श्रमांत, पूर्णिमांत माघ विद ) ३ ( ई० स० १=११ ता० १२ जनवरी ) का तरवाड़ी लखीराम के नाम का दान-पत्र । इसमें शाह नवलचन्द के साथ तरवाड़ी लखीराम श्रोल में गया इसिलिए धंयोला गांव में उसके वराड़ के रुपये छोड़ने का वर्णन है । इस ताम्रपत्र से यह शात नहीं होता कि नवलचन्द श्रोल में कहां श्रार कय गया ? श्रमु-

मान होता है कि वि॰ सं॰ १८६२ (ई॰ स॰ १८०४) मे दौलतराव सिंधिया के सेनापित सदाशिवराव की चढ़ाई हुई, उसमें दो लाख रुपये देने ठहरे थे छतएव उनकी वस्तुली तक के लिए वह छोल मे गया हो।

- (३) वि० सं०१८६८ शांके १७३३ माघ सुदि ७ (ई० स० १८१२ ता० २० जनवरी) सोमवार के सूरपुर गांव के गौतमेश्वर महादेव की प्रशस्ति उसमें सूरमा गुमानसिंह-द्वारा अपने पिता गौतम के पीछे गौतमेश्वर महा-देव का शिवालय बनाने का उल्लेख है और उसके भाई गुलालसिंह तथा सरदारसिंह का भी नाम है।
- (४) त्रापाढ़ादि वि० सं० १८८३ (चैत्रादि १८८४) शाके १७४६ चैशाख सुदि ७ (ई० स० १८२७ ता० ३ मई) की डूंगरपुर की केला वावड़ीं की प्रशस्ति। इसमें महारावल जसवन्तिंसह की राठोड़ राणी ईडरणी गुमानकुंचरी-द्वारा उक्त वावड़ी वनाये जाने का उत्लेख है। उक्त प्रशस्ति में महारावल चैरिशाल, फ़तहिंसह त्रीर जसवन्तिंसह की राणियों के नाम एवं जसवन्तिंसह की राठोड़ राणी ईडरणी के मायके (पीहर )वाले राठोड़ विजयिंसह के वंश का भी वर्णन है। इस प्रशस्ति में जसवन्तिंसह की पहली राणी गुमानकुंवरी के गर्भ से राजकुमारी सूर्यकुंवरी के जन्म का भी उत्लेख है।
- (४) श्रापाढ़ादि वि० सं० १८६८ (चैत्रादि १८६६) शाके १७६४ वैशाख सुदि १० (ई० स० १८४२ ता० १६ मई) की डूंगरपुर के सूरमों के चोरे की प्रशस्ति। इसमें सूरमा गुलालसिंह श्रोर उसके पुत्र श्रभयसिंह द्वारा विष्णु-मंदिर वनाने का उन्नेख है। उक्त प्रशस्ति में सरदारसिंह सोलंकी को जसवन्तिसिंह का प्रधान वतलाया है श्रोर सूरमाश्रों को सोमवंशी चत्रिय लिखा है।

| ì |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### हॅगरपुर राज्य का इतिहास~∞



महारावल उदयसिंह ( दूसरा )

#### दसवां अध्याय

#### महारावल उदयसिंह (दूसरे) से वर्त्तमान समय तक

#### उदयसिंह (दूसरा)

महारावल जसवंतसिंह श्रंग्रेज़ सरकार-द्वारा वृन्दावन भेज दिया गया, तो भी सरदारों का बखेड़ा न मिटा। उन्होंने डूंगरपुर श्रोर प्रतापगढ़ राज्य गोद लेने के बारे में पृथक् पृथक् रहने श्रोर डूंगरपुर की गद्दी पर वहां ध्रेज़ सरकार का के राज-वंश में से किसी योग्य व्यक्ति को विटलाने निर्णय के लिए श्रंग्रेज़ सरकार से श्रपनी प्रार्थना वरावर जारी रक्खी। उनकी इस प्रार्थना में जसवंतसिंह की राणियां भी सम्मिलित थी। श्रंग्रेज़ सरकार ने महारावत दलपतिसिंह के श्रधिकार में डूंगरपुर का राज्य रहने में श्रधिक उपद्रव की श्राशंका देख यह निश्चय किया कि दलपतिसिंह प्रतापगढ़ की गद्दी पर ही रहे श्रोर डूंगरपुर के लिए वहां के हक्तदारों में से किसी को गोद लेकर उसे डूंगरपुर का स्वामी बना दिया जाय। जब तक वह (नवीन राजा) राज्य-कार्य संमालने के योग्य न हो, तब तक डूंगरपुर का राज्य-प्रवन्ध दलपतिसिंह की निगरानी में रहे।

श्रंग्रेज़ सरकार के इस निर्णय को राणियों, सरदारों श्रादि ने उचित सम्भा श्रोर वहां के नज़दीकी हक़दारों में से किसी को दत्तक लेने का महारावल उदयसिंह को विचार होने पर सावली के ठाकुर जसवन्तसिंह सावली से गोद के (जो नांदली के बाद राज्य का हक़दार था) लाना पुत्रों में से एक को गोद लेना निश्चय हुआ। उक्त ठाकुर के चार पुत्र थे। उनमें से किसे दत्तक लिया जाय, यह प्रश्न उपस्थित हुआ तो सरदारों श्रादि ने उन चारों लड़कों की बुद्धि की परीचा करने के लिए कुछ मिठाई मंगवाकर उनमें बँटवा दी। उस समय तीन लड़कों ने तो अपने अपने हाथों में मिठाई ले ली, किन्तु तीसरे पुत्र

उदयसिंह ने हाथ में मिठाई न ली और थाली में लाकर देने को कहा। आठ चर्ष के चालक की यह चतुराई देख सव लोग चिकत हो गये। अनन्तर कुछ रुपये मंगवाकर उन चारों लड़को को दिये, जिनमें से तीन लड़कों ने तो उन रुपयों को अपने पास रख लिया, पर उदयसिंह ने उन रुपयों में से कुछ ब्राह्मणों को देकर शेष रुपयो से शस्त्र मंगवा देने की इच्छा प्रकट की। उपस्थित सरदारों ने उसकी वुद्धिमानी की सराहना करते हुए उसी को इंगरपुर राज्य का स्वामी स्थिर किया। उनके निर्णय को महारावल जस-वन्तसिंह की राणियों आदि ने भी स्वीकार कर लिया। फिर वे सब सरदार उस वालक को लेकर प्रतापगढ़ गये और उन्होंने वि० सं० १६०३ श्राषाढ़ सुदि ३ (ई० स० १८४६ ता० २३ जून) को उसे महारावत दलपतिसह के पास उपस्थित कर उसको इंगरपुर का स्वामी स्वीकार करने के लिए आग्रह किया । तव महारावत दलपतर्सिह ने भी उनके इस निर्णय को पसंद कर उदयसिंह को हुंगरपुर का स्वामी स्वीकार किया श्रीर उसके श्ररुपवयस्क होने के कारण उस( दलपर्तासह )की सलाह से राज्यशासन होता रहा, परन्तु वह प्रतापगढ़ में ही रहता था, जिससे राज्य-प्रवंध में कुछ भी सुवार न होकर ब्रुटियां ज्यो-की-त्यो वनी रही।

महारावल उदयसिंह का जन्म (श्राषाढ़ादि) वि० सं० १८६५ (चैत्रादि १८६६) (श्रमांत) (द्वि०) ज्येष्ठ (पूर्णिमांत श्राषाढ़) विद १० (ई०स० १८६६ महारावल उदयसिंह का ता० ६ जुलाई) शिनवार, भरणी नत्तत्र को हुश्रा श्रीर गही कैठना वृंदावन में महारावल जसवन्तिसिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात् वह वि० सं० १६०३ श्राश्चिन सुदि द (ई० स० १८४६ ता० २८ सितम्बर) को इंगरपुर के राज्य-सिंहासन पर वैठा। सबसे पहले उसको योग्य शित्ता मिलने की श्रावश्यकता थी, परन्तु उन दिनो राजपूताने में श्राधुनिक रीति से शित्ता देने को प्रधा का जन्म ही नहीं हुश्रा था, इसलिए उस समय की प्रचलित रीति के श्रनुसार वहीं के पंडितों-हारा उसको शिता देने की व्यवस्था की गई। वह योग्य श्रीर श्रनुभवी सरदारों के निरीत्तण में रक्खा गया, जिससे उसकी मानसिक श्रीरशारीरिक शक्तियों

का विकास हुआ। उसने अपनी कुशाय दुद्धि से उस समय की रूढ़ि के अनुसार शीघ ही आवश्यक शिद्धा प्राप्त कर ली और शासन-प्रवन्ध का यथेए ज्ञान प्राप्त कर लिया। अनुभवी सरदारों की देख-रेख मे रहकर उसने सब राजरीतियां सीख सामान्यतः राजनीति भी जान ली और व्यावक्ष्यारिक ज्ञान में वह कुशल हो गया। अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए उसने राजपूताने के अन्य राज्यों में भी अमण किया और वि० सं० १६१२ मार्ग-शिर्ष (ई० स० १८४४ दिसम्बर) में वह उद्यपुर जाकर वहां के स्वामी महाराणा स्वरूपिंसह से मिला। महाराणा ने उदयपुर नगर से दिल्ला की तरफ़ नागों के अखाड़े तक स्वागतार्थ जाकर उसका सरमान किया और उसने महाराणा के गौरव के अनुसार शिष्टाचार प्रकट किया।

महारावल की वाल्यावस्था के कारण राज्य-प्रवन्ध महारावत दलपतिसंह की इच्छा के अनुसार होता था, परन्तु राज्य के मुख्य मुसाहव
सरमा अभवसिंह और अभयसिंह स्र्रमा और उदयसिंह सोलंकी थे, जिनके
, उदयसिंह सोलकी को कुप्रवन्ध से अंग्रेज़ सरकार का व्हिराज भी वाक्री
राज्य-कार्य से रहने लगा और राज्य पर तीन-चार लाख रुपयों का
पृथक् करना अग्रण हो गया। तब महारावत दलपतिसह ने वि०
सं० १६०६ (ई० स० १८४६) में उनको अलग कर ठाकरड़ा के ठाकुर
गुलाबसिंह को प्रधान बनाया, जिसपर उन्होंने पांच हज़ार भीलों का दल
लेकर उपद्रव करना आरंभ किया। इसपर अंग्रेज़ सरकार ने सहायता
देकर उस उपद्रव को शांत किया और वि० सं० १६०६ (ई० स० १८४२)

दलपतिसह का हस्तान्तेप दूर किया गया।
सत्रह वर्ष की श्रायु हो जाने पर (श्राषाढ़ादि) वि० सं० १६११
(चैत्रादि १६१२) ज्येष्ठ सुदि २ (ई० स० १८४४ ता० १८ मई) को महारावल
महाराजकुमार का का पहला विवाह सिरोही के महाराव शिवसिंह की
जन्म पुत्री (उम्मेदसिंह की विहन ) उम्मेदकुंवरी से
हुआ। उक्त देवड़ी महाराणी के गर्भ से (श्राषाढ़ादि) वि० सं० १६१२
२१

में राज्य-प्रवन्ध के लिए मुन्शी सफ़द्रहुसेनखां नियत हुन्ना श्रीर महारावत

चैत्रादि १६१३ ( श्रमांत ) चैत्र ( पूर्णिमांत वैशाख ) वदि ८ ( ई० स० १८४६ ता० २८ श्रप्रेल ) सोमवार को महाराजकुमार खुंमाणींसह का जन्म हुआ।

मुन्त्री सफ़द्रहुसेनख़ां ने रियासत मे श्रच्छा प्रवन्ध किया, परन्तु वह वि० सं० १६१३ (ई० स० १८४६) में वहां से चला गया । इस समय तक महारावल का स्वत. महारावल को राज्य-कार्य का भली-भांति श्रमुभव राज्य-कार्य चलाना हो गया था, इसलिए राज्याधिकार सोंपे जाने पर यह वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४८) से स्वतः राज्य-कार्य करने लगा।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) में अंग्रेज़ सरकार की भारतीय सेना वाग़ी हो गई। उसने कई अंग्रेज़ अफ़सरो का मार डाला और जगह सन् १८५० ई० का जगह विद्रोह किया। नीमच की सरकारी सेना भी विद्रोह और महारावल वागी हो गई, जिससे अन्देशा हुआ कि मेवाड़ में की सहायता खैरवाड़े की छावनी की सेना कही विद्रोही न होन

जाय। ज्योही महारावल को नीमच की सेना के चिद्रोह का समाचार मिला त्यों ही वह अपनी तथा अपने सरदारों की सेना के साथ खैरवाड़े की छावनी में पहुंचा, चार महीने तक वहां ठहरा और उधर उसने वागी सेना को रोकने में वहां के अंग्रेज़ अफ़सर कप्तान वक को अच्छी सहायता दी। महारावल के समभाने से खेरवाड़े की भील-सेना अंग्रेज़ सरकार की बफ़ादार घनी रही, जिससे उधर वागियों का उपद्रव न हुआ। महारावल की इस सेवा से प्रसन्न होकर अंग्रेज़ सरकार ने उसकी खिलआत देना निश्चय किया और चाइसरोंय तथा राजपूताना के पजेट गर्वनर जेनरल ने उसकी इस सेवा की सराहना कर कृतज्ञता-सूचक खरीते भेजे।

लॉर्ड डलहौज़ी ने कई एक देशी राजाओं को नि:सन्तान होने पर
गोद लेने से वंचित रक्खा और उनके मरने पर उनके राज्य ब्रिटिश राज्य
हंगएर के महारावल को में मिला लिये, जिससे राजाओं में असंतोष फैलने।
गोद तेने की मनद लगा। जब सिपाही-विद्रोह मिट गया और भारतभिराना वर्ष का शासन ईस्ट इिएडया कंपनी के हाथ से निकलकर शीमती महाराणी विक्टोरिया के अशीन हुआ, तब उसने भारतीय

राजा श्रीर प्रजा के विश्वास के लिए इस श्राशय का इश्तिहार जारी कराया कि हिन्दुस्तानवालों की इज्ज़त श्रीर हक वरावरी के समके जायंगे। धार्मिक विषयों में हस्तालेप न होगा श्रीर ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाश्रों के साथ जो शहदनामें किये हैं, उनका यथेए पालन होगा। फिर भारत का तत्कालीन गवर्नर जेनरल लॉर्ड कैनिक महाराणी का मतिनिधि (Viceroy) बनाया जाकर भारतवर्ष के शासन के लिए नियत हुआ। उसके शासनकाल में भारतीय राजा-महाराजाश्रों के श्रसंतीष को मिटाने के लिए उनके निर्स्तान होने की श्रवस्था में गोद लेने के शिधकार के प्रशन का निर्णय होकर समस्त देशी राज्यों को गोद लेने का श्रधकार मिलना स्थिर हुआ। वि० सं० १६१६ फाल्गुन सुदि १० तद्नुसार ता० ११ मार्च सन् १८६२ ई० को वाइसराय के हस्तालर से गोद के श्रधकार की सनदे तैयार होकर भारतवर्ष के राजाश्रों को दी गईं। उस समय हुंगरपुर राज्य को भी वैसी सनद मिली जिसका श्रीशय इस प्रकार है—

"श्रीमती महाराणी विक्टोरिया की इच्छा है कि भारत के बड़े श्रीर छोटे राजाश्रों का श्रपने श्रपने राज्यों पर श्रधिकार तथा उनके वंश की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मर्यादा है वह सदैव बनी रहे, इसलिए उक्त इच्छा की पूर्ति के निमित्त में श्रापको विश्वास दिलाता हूं कि वास्त-विक उत्तराधिकारी के श्रभाव में यदि श्राप या श्रापके राज्य के भावी शासक हिन्दू-धर्मशास्त्र श्रीर श्रपनी वंश-प्रधा के श्रजुराार दत्तक लेगे तो वह जायज़ समका जायगा"।

वि० सं० १६२१ (ई० स० १८६४) में महारावल ने द्वारिका की यात्रा करने को प्रस्थान किया। उस समय श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसके महारावल की द्वारिका साथ मेजर मैकेंज़ी नियत हुआ। वह ता० १४ दिसंदर्वर यात्रा को वंबई पहुंचा। उस समय उसके स्वागत के लिए वंबई के गर्वनर की तरफ़ से रेल्वे स्टेशन पर एक अफ़सर, कुछ सवार और सिपाही उपस्थित थे। स्टेशन पर उतरते ही नियमानुसार पन्द्रह तोपों की सलामी सर हुई और वे लोग निवासस्थान (वालकेश्वर) तक उसको पहुंचाने

गये। यहां उसने वंगई के तत्कालीन गवर्नर से मुलाक्षात की। महारावल को योग्यता से वह गड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी मिन्नता की स्मृति चिर• स्थायी रखने के हेतु उसने महारावल के लिए एक राइफ़ल (वन्दूक) भेजी।

काठियावाड़ की यात्रा से वहां के राज्यों की उन्नत दशा का महा-रावल को प्रत्यच अनुभव हुआ, जिससे उसने अपने राज्य की भी उन्नति देशोन्नि की श्रोर महारावल करना चाहा। इसके लिए व्यापार की वृद्धि, खेती.

का भ्यान की उन्नति, देश में शांति, प्रजा को न्याय मिलने आदि वातों की तरफ़ उसकी रुचि वढ़ी।

व्यापार की वृद्धि के साधनों में उसने मेलों की योजना की। उत्तर राज्य में वेणेश्वर महादेव को मेले में, जो फाल्गुन में होता और पन्द्रह दिन तक रहता था, दूर-दूर के व्यापारी और यात्री आते थे। उनके सुभीते और व्यापार की वृद्धि के लिए पांच वर्ष तक उस मेले में आने और विकने-वाले साल का महस्त्ल माफ़ कर दिया और आगे के लिए पहले से आधा कर दिया, जिससे विशेषक्षप से व्यापारी आने लगे और ख़्व कय-विकय होने लगा। इस मेले के अवसर पर महारावल स्वयं वहां जाकर रहता, जिससे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त व्यापारियों और यात्रियों को संतोप होने लगा।

दूसरा वड़ा मेला गलियाकोट में फ़करदीन नामक पीर की स्पृति में प्रतिवर्ष मुहर्रम के महीने में होता था, जिसमें दूर-दूर के बोहरे लोग ज़ियारत के लिए आते थे। उक्त मेले में अनेक व्यापारी भी एकत्र होते थे।

<sup>(</sup>१) बांसवादे के स्वामी वेणेश्वर का स्थान अपने राज्य में होने का दावा फरते थे। इसालिए पोलिटिकल एजेट ने सन् १८६४ ई० (वि० सं० १६२१) में ' इसके निर्णयार्थ अपने असिस्टेंट को उसकी जांच पढ़ताल के लिए नियत किया। उसने तहकी कात कर उक्त स्थान का हुंगरपुर राज्य की सीमा के अंतर्गत होने का कैसला दिया, जिसे बांसवादा के दरवार ने भी स्वीकार किया, परन्तु सन् १८७१-७२ ई० में उक्त राज्य ने उम मेले में जानेवाले बैलॉ पर अति बैल ६ रुपये महसूल लगाया, जिसकी स्वना 'सुपरिन्टेन्डेन्ट, हिली ट्रेक्ट्स' को होने पर उसने बांसवादे के महारावल की जिए पह महमूल आक्र करा दिया। '

#### ( & )

| विषय            |                    |                             |                     |                | पृष्ठांक   |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|------------|
| आसकरण           | •••                | •••                         | ***                 | •••            | ದಕ್        |
| मालवे के सुर    | लतान गुजाश्रर      | खां को शर                   | ण देंना⁻            | # <b>6 6</b> - | 03         |
| मेवाड़ के मह    | ाराणा उदयसि        | हि का डूंग                  | रवुर पर सेन         | ा भेजना        | 60         |
| मालवे के सुर    | लतान वाज़बह        | ादुर का डूं                 | गरपुर में श्रा      | कर रहना        | \$3        |
|                 | साथ की लड़ा        |                             | _                   |                |            |
|                 | : श्रासकरण         |                             | e e.e               | 4. 4           | ६२         |
|                 | वर मानसिंह         | •                           | •••                 | •••            | £3         |
| श्रासकरण व      | <b>हा बादशाह</b> इ | ।<br>सक्तवर की <sup>:</sup> | <b>ग्रधीनता</b> स्व | कार करना       | <b>£</b> 3 |
| महाराणा प्रत    | गपसिंह की है       | हंगरपुर पर                  | चढ़ाई               | •••            | ઇક         |
| जोधपुर के र     | एव चन्द्रसेन व     | का श्रासकर                  | .ण के यहां र        | हना ''         | ઇક         |
| श्रासकरण व      | का वांसवाड़े व     | के स्वामी प्र               | तापसिंह से          | युद्ध …        | थ३         |
| श्रासकरण व      | के मुख्य कार्य     | •••                         | ***                 | ***            | 23         |
| श्रासकरण व      | के शिलालेख         | ग्रोर उसकी                  | मृत्यु              | ***            | 33         |
| श्रासकरणः       | की राणियां श्रे    | ोर संतति                    | •••                 | ***            | १००        |
| श्रासकरण        | का व्यक्तित्व      | •••                         | •••                 | •••            | 800        |
| संसमन ( सहस्र   | ामल )              | •••                         | ***                 | •••            | १०१        |
| यांसवाड़े के    | चौद्दानां से ल     | ाड़ाई                       | •••                 | 0 0 6-         | १०१        |
| संसमल फे        | समय के शिव         | वालेख और                    | र उसका देहां        | त              | १०२        |
| संसमल फी        | । संतति            | ***                         | •••                 | •••            | १०३        |
| संसमल का        | । व्यक्तित्व       | •••                         | ***                 | 6.0 0          | १०४        |
| कर्मांतिद (तृसर | 1)                 | •••                         | •••                 | •••            | १०४        |
| उप्रसेन का      | वांसवादे का        | राज्य पान                   | । श्रोर उसका        |                |            |
|                 | कर्मासंह से        | ~                           |                     |                | १०४        |
| कर्मालिह के     | ह समय के यि        | लासेच औ                     | र उसकी मृत्         | Ţ              | १०६        |

महारावल ने उक्त मेले के अवसर पर भी व्यापारियों के लिए महसूल में कमी की और उनकी रक्ता का यथेष्ट प्रबंध कर दिया, जिससे उसमें भी पहले की अपेदा अधिक व्यापार होने लगा और राज्य को भी महसूल की अव्ही आय होने लगी।

उसने खेती की उन्नित के लिए काश्तकारों को रिश्रायत पर ज़मीन देना, कुए बनवाने के लिए उनको उत्साहित करना श्रोर श्रावश्यकतानुसार राज्य से भी सहायता देना श्रारंभ किया। तालाबों की मरम्मत कराकर श्रावपाशी के साधन वढ़ाये गये, जिससे खेती की श्रोर लोगों की प्रवृक्ति बढ़ी श्रोर बहुतसी पड़ी हुई ज़मीन में खेती होने लगी। उसने वि० सं० १६१६ (ई० स० १८४६) से राजमहलो का जीगों द्वार श्रोर सुधार श्रारंभ किया, जिससे बहुतसे ग्रीव लोगों को सहारा मिलने लगा।

न्याय-विभाग को ठीक करने के लिए वि० सं० १६२३ (ई० स० १८६६) में फौज़दारी खदालत के काम पर मुंशी निज़ामुद्दीन मुक़र्रर किया गया।

लुटेरे भील लोग यद्यपि दवे हुए थे, तो भी कभी कभी वे उपद्रव कर वैठते थे। एक वार जब महारावल दौरे पर था, तब मांडव के भीलों ने उसके

भीलों का खश्कर का सामान लूट लिया। यही नहीं, उन्होंने पोलि
चपद्रव टिकल एजेंट के कैम्प (पड़ाव) पर भी आक्रमण किया
और वे उसका सामान भी ले गये। वि० सं० १६६४ (ई० स० १८६७) में
देवल की पाल के भीलों ने राज्य की आज्ञा से सिर फेरा और विद्रोह कर
इंगरपुर से खैरवाड़े जानेवाले मार्ग को रोक दिया। उन्होंने देवल के थाने-

श्रार व उसका सामान भा ल गय। विश्व सि १६२४ (इ० स० १६६७) में देवल की पाल के भीलों ने राज्य की श्राङ्का से सिर फेरा श्रीर विद्रोह कर डूंगरपुर से खेरवाड़े जानेवाले मार्ग को रोक दिया। उन्होंने देवल के थानेद्रार को पकड़कर बुरी तरह मार डाला। भीलों की इस उदंडता का समाद्रार सुनकर महारावल ने श्रपनी सेना के साथ घटना-स्थल पर पहुंच कर भीलों को घर लिया। वे लोग "वराड़" (ज़मीन का महसूल) सहलियत से नहीं देते थे श्रीर प्रतिवर्ष उस कर को वसूल करने मे किटनाई होती थी। बराड़ की वस्त्ली का समय श्राता, तव प्रतिवर्ष विलायितयों (श्ररव, मकर रानी श्रीर सिंधी) का एक वेड़ा भेजना पड़ता था। श्रपना श्रातंक जमाने के

लिए विलायती लोग कभी कभी भीलों के साथ कठोर व्यवहार भी करते; ये। ज्यांही उस वर्ष सदैव के अनुसार वराड़ की वस्ति के लिए विलाय-तियों का वेड़ा भेजा गया, तो भीलों ने उसपर हमला कर दिया, जिससे रण्सागर के पास विलायतियों के वेड़े के १४ सिपाही मारे गये। भीलों की इस्र घृष्टता का समाचार सुन महारावल कुद्ध हो उठा। उसने हथाई के ठाकुर रघुनार्थासह को सेना देकर उनपर भेजा। उसने तसल्ली देकर भीलों के मुखिये लालुड़ा और मावा को बुलाकर मरवा डाला, जिससे उन लोगों को राज्य का अविखास हो गया और वे अधिक उपद्रव करने लगे, जिन्हें महारावल की सेना न दवा सकी। अन्त में खैरवांड़ की "मेवाड़ भीलकोर" की सहा-यता से वे लोग चारों तरफ से द्वाये गये और उनके मुखियों को गिरफ्तार कर दंड दिया गया, जिससे उनका उपद्रव शांत हुआ। फिर महारावल ने विलायती और मकरानियों के वेड़ों को, जो प्रजा पर अत्याचार करते थे, निकालना गुरू किया और ई० स० १८६६ तक १८७ व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे उनका जुल्म मिट गया।

उक्त उपद्रव के मुखिये ठाकुर अभयसिंह सूरमा (गेजीवाला) श्रीर रघुनाथसिंह (हथाईवाला) महारावल के विरोधी थे, क्योंकि अब राष्ट्र सरवारों के दीवानी और में उनकी पूछ नहीं थी। इसलिए वे ऐसे उपद्रवों से फीजदारी के अधिकार ही प्रसन्न रहते थे। भीलों का यह उपद्रव इसिलए छिन जाना हुआ कि महारावल अपने राज्य की दीवानी श्रीर फीजदारी का अच्छा प्रवन्ध करना चाहता था, जिससे सरदारों को अपने अधिकार चले जाने का भय था। महारावल शिवसिंह के देहांत के पश्चात् राज्य और सरदारों के बीच बैमनस्य बढ़ता ही गया। उन दिनों बड़े दरजें के सरदार अपने पट्ट को प्रजा के दीवानी और फीजदारी मामलों का फैसला स्वयं करने लगे। वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते थे, जो उन्हें रपये देता वह चाहे कितना ही अपराधी क्यों न हो वच जाता। अपराधियों से रुपये लेने की और सरदारों का तद्य होने से भील लोग लूट मार

को जारी रख पकड़े जाने पर रुपये देकर छूट जाते। सरदारो के. इस

खुरे काम को रोकने के लिए महारावल ने प्रयत्न किया, परन्तु किर भी उन्होंने अपना आचरण नहीं सुधारा । तब महारावल ने उनके अधिकार छीनने का प्रस्ताब किया और मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कर्नल निक्सन ने भी उससे सहमत होकर राजपूताना एजेंसी में उसकी रिपोर्ट कर दी। राजपूताने के तत्कालीन एजेंट गर्वनर जेनरल कर्नल कीटिंग ने उसे स्वीकार कर लिया, परन्तु सरदारों को यह निर्णय अस्वीकार हुआ और असन्तोष खढ़ने से वे लोग महारावल के विरोधी बने रहे। उनकी इन शिकायतों को मिटाने के लिए हिली ट्रैक्ट्स के सुपरिटेंडेंट कर्नल मैक्सन ने सन् १६७१०००२ की अपनी रिपोर्ट में सरदारों को दीवानी और फ्रीजदारी के अधिकार दिलाने की अनुमति दी, परन्तु मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट ने उसका विरोध किया और महारावल के साथ उस( कर्नल मैक्सन )का अच्छा व्यव- हार न होने की शिकायत कर उसकी रिपोर्ट को अनुचित वतलाया। इस प्रकार सरदारों का यह प्रयत्न असफल हुआ, तो भी महारावल और उनके बीच विरोध बना ही रहा।

अब तक अंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के लेन-देन के संबंध में कोई नियम न होने से फ़ौजदारी सीग्रे के मुक़हमों में अपराधियों को मुलिंगों के लेन-देन का सोंपने में भगड़ा हो जाता था और एक जगह का अपराधी दूसरी जगह छिपकर सज़ा से बच जाता था, जिससे अधिक वारदातें होती थीं। उनको रोकने के लिए वि० सं० १६२६ (ई० स० १८६६) में महारावल ने अंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के परस्पर लेन-देन का नीचे लिखा अहदनामा किया, जिससे इस वावत में कोई भगड़ा न रहा और फ़ौजदारी कार्रवाई में सुभीता हो गया—

पहली शर्त — अंग्रेज़ी राज्य या उसके वाहर का कोई व्यक्ति यदि अंग्रेज़ी इलाक़े में कोई संगीन जुर्म करे और इंगरपुर राज्य की सीमा के भीतर आश्रय ले तो इंगरपुर सरकार उसे गिरफ्त़ार करेगी और उसके तलव किये जाने पर प्रचलित नियम के अनुसार अंग्रेज़ सरकार के सुपुर्द करगी। दूसरी शर्त—कोई श्रादमी, जो डूंगरपुर की प्रजा हो, डूंगरपुर राज्य की सीमा के भीतर कोई वड़ा जुर्म करे श्रीर श्रेंग्रेज़ी राज्य में शरण ले, तो उसके तलव किये जाने पर श्रेंग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी श्रीर दस्तूर के मुताविक डूंगरपुर सरकार के हवाले करेगी।

तीसरी शर्त—कोई व्यक्ति, जो इंगरपुर की प्रजा न हो, इंगरपुर राज्य की सीमा के भीतर कोई संगीन जुमें कर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले, तो अंग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्त़ार करेगी और उसके मुक़हमें की तह-कीकात वह अदालत करेगी, जिसे अंग्रेज़ सरकार हुक्म देगी। साधारण नियम के अनुसार ऐसे मुक़हमों की तहकीक़ात उस पोलिटिकल एजेंट की अदालत में होगी, जिससे इंगरपुर राज्य का राजनैतिक संबंध होगा।

चौथी शर्त—िकसी स्रत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिस-पर संगीन जुर्म का अभियोग लगाया गया हो, सुपुर्द करने के लिए बाध्य न होगी, जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसके राज्य में अपराध किये जाने का अभियोग लगाया गया हो वह सरकार या उसकी आज्ञा से कोई व्यक्ति अपराधी को तलब न करे और जब तक जुर्म की ऐसी शहा-दत पेश न की जाय, जिससे जिस राज्य मे अभियुक्त मिले उसके अनुसार उसकी गिरफ्त़ारी जायज़ समभी जाय और यदि वही अपराध उसी राज्य में किया जाता, तो वहां भी अभियुक्त दोपी सिद्ध होता।

पांचवीं शर्त -नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुर्म समसे जायंगे-

- (१) ज्ञत्ला।
- (२) कत्ल करने का प्रयत्न।
- (३) उत्तेजना की दशा में किया हुआ दंडनीय मनुष्य-चध ।
- (४) ठगी।
- (४) विप देसा।
- (६) ज़िना-चिल्-जत्र (वलात्कार) ।
- (७) सब्त चोट पहुंचाना।
- ( ६) वचों का चुराना।
- (६) स्त्रिया का वैचना।

```
(१०) डकैती।
```

(११) लूट।

(१२) सेंध लगाना।

(१३) मवेशी की चोरी।

(१४) घर जलाना ।

(१४) जालसाज़ी।

.( १६ ) जाली सिक्का चनाना या खोटा सिका चलाना ।

(१७) दंडनीय विक्वासघात।

(१८) माल असवाब का हज़म करना, जो दंडनीय समस्ता जाय।

(१६) ऊपर लिखे हुए अपराधो में मदद देना।

छुटी शर्त—अपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार अपराधी को गिर-फ्तार करने, रोक रखने या खुपुर्द करने में जो खर्च लगे, वह उस सरकार को देना पड़ेगा, जो अपराधी को तलब करे।

सातवीं शर्त—उपर लिखा हुआ अहदनामा तव तक जारी रहेगा, जब तक अहदनामा करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े जाने के संवंध में अपनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे।

श्राठवी शर्त—इस(श्रहद्नामे)में जो शर्तें दी गई हैं उनमें से किसी का भी ऐसे किसी श्रहद्नामेपर श्रसर न होगा जो दोनों पत्तों के बीच इससे पहले हो चुका है, सिवा किसी श्रहद्नामें के उस श्रंश के, जो इसके विरुद्ध हो।

यह अहदनामा डूंगरपुर में ता० ७ मार्च ई० स० १८६६-को-हुआ।

( हस्ताच्चर ) ए० आर० ई० हचिन्सन, लेफ्टनेन्ट-कर्नल, स्थानापच पोलिटिकल एजेट, मेवाङ्।

( हस्ताचर ) मेयो

डूंगरपुर के महारावल के हस्ताचर।

ता० २१ अप्रेल ई० स० १८६६ को शिमले में हिन्दुस्तान के वाइस-रॉय और गर्वनर जेनरल ने इस अहदनोंमे को स्वीकार किया।

(दस्तखत) डन्त्यू० एस्० सेटनकर, सेकेटरी, गवर्नमेन्ट ऑव् इंडिया, फ़ॉरिन डिपार्टमेंट। १८ वर्ष के पश्चात् इस श्रहदनामे मे जो थोड़ासा परिवर्तन हुश्रा, यह नीचे श्रनुसार है—

रश्वी श्रप्रेल ई० स० १८६६ को श्रंग्रेज़ सरकार श्रौर इंगरपुर रियासत के वीच श्रपराधियों को सौंपने के वावत जो श्रहदनामा हुआ था श्रौर चृंकि श्रंग्रेज़ी इलाक़ से भागकर इंगरपुर राज्य में पनाह लेनेवाले मुजिरिमों के सोंपने के लिए उस श्रहदनामे मे जो प्रणाली निश्चित हुई थी वह श्रवभव से श्रंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित क़ानूनी वर्ताव से कम श्रासान श्रौर कम कारगर पाई गई, इसलिए इस लिखावट के द्वारा श्रंग्रेज़ सरकार तथा हूंगरपुर राज्य के वीच यह शर्त हुई है कि भविष्य में श्रहदनामे की वे शर्ते, जिनमें मुजिरमों को सुपुर्द करने की कार्रवाई वतलाई गई है, श्रंग्रेज़ी इलाक़े से भागकर इंगरपुर राज्य में श्राथ्य लेनेवाले मुजिरमों को सोंपने के विषय में न लगाई जायगी, लेकिन इस समय ऐसे प्रत्येक विषय में श्रंग्रेज़ी भारत में जो नियम प्रचलित हैं, उन्हीं के श्रनुसार कार्रवाई होगी। श्राज ता० २० जुलाई ई० स० १८८७ को इंगरपुर में हस्ताच् रहुए।

सुहर

( दस्तखत ) महारावल इंगरपुर (हिन्दी मे)

मुहर

(दस्तखत) कर्नल, ई० टेम्पल, स्थानापम पोलिटिकल सुपरिटेडेंट हिली ट्रैक्ट्स (पहाड़ी ज़िले) मेवाड़। (दस्तखत) डफ़रिन

हिन्दुस्तान के वाइसरॉय श्रौर गवर्नर जेनरल।

ता० २= मार्च ई० स० १८८८ को फ्रोर्ट विलियम मे हिन्दुस्तान के वाइसरॉय श्रौर गर्वनर जेनरल ने इसको मंजूर करके इसकी तस्दीक की।
(दस्तखत) एच्० एम्० ड्यूरंड,

सेकेटरी, गवनमेट ग्रांव इंडिया, फ़ॉरिन डिपार्टमेंट !

वि० सं० १६२४ ( ई० स० १८६८-६६ ) में वर्षा बहुत कम होने से राजपूताने में भारी अकाल पड़ा। डूंगरवुर राज्य भी इस अकाल के प्रकोप से न वचने पाया । महारावल ने अपनी प्रजा की वि० स० १६२५ का रचा के लिए अन्न का महस्तल माफ़ कर दिया। पहाड़ी प्रदेश में जहां गाड़ियो श्रादि के जाने के मार्ग नहीं थे वहां श्रन्न पहुंचने में बड़ी कठिनता और देर होती थी, तो भी दूर-दूर से अन्न मंगवाकर येचने का प्रवन्ध किया गया। तालाव खुदवाने, महल, शहरपनाह, दर-वाज़े, कुंप, वावड़ी आदि तैयार कराने के कार्य आरम्भ हुए और दुर्भिच-पीड़ित लोगों को उन कार्यों पर लगाया गया। जो लोग परिश्रम करने में श्रासमर्थ थे उनके लिए अन्नसेत्र खोले गये, जहां उन्हें भोजन मिलता था। यद्यपि राज्य की स्थिति ठीक न थी तो भी महारावल ने जहां तक उससे हो सका प्रजा को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न किया श्रीर उस समय राज्य की है सियत से अधिक रुपये व्यय किये, परन्तु दुर्भिन्न के अन्त मे हैज़े का बड़ा ज़ोर रहा, जिससे हज़ारों मनुष्य मर गये।

चिरकाल से राजपूरों में यह कुप्रथा चली श्राती थी कि यदि उनके एक से अधिक पुत्री का जन्म हो तो वे पिछली को जन्मते ही वहुधा मार डालते ल इकियों को मारने की थे। इसका कारण यह था कि राजपूतों को लड़की राजपूरी मथा को के चिवाह पर दहेज श्रादि मे वहुत व्यय करना रोकना पड़ता, जिसको वे असहा समभते थे। वे अपनी हैसियत से श्रधिक व्यय करते, तभी उनकी लड़िकयों का विवाह होता था। जो लोग इस प्रकार व्यय करने में श्रसमर्थ होते, उनकी पुत्रियां श्राजनम कुंवारी रह जाती थीं। यदि किसी के एक से श्रधिक पुत्रियां होती तो वह उनके विवाह के व्यय से ही बरवाद हो जाता था । इसी लिए महा-रायल ने वि० सं० १६२४ माब सुदि ४ (ई० स० १८६६ ता० १७ जनवरी) को एक आज्ञा-पत्र निकाल कन्याओं को मारने की रोक की और ऐसा करनेवाले को भारी दंड देने की घोषणा की।

महारावल को राजपुताने के भिन्न-भिन्न नगर एवं राज्यों में भ्रमण

कर वहां के प्रवन्ध, वैभव श्रादि को श्रवलोकन करने का बड़ा चाव था,

गद्याग्वल का राजपूताने परन्तु इस कार्य मे श्रिधिक व्यय न करने का भी

में अगण उसे विचार रहा, इसलिए वि० सं० १६२६ (ई० स० १८६६-७०) मे उसने श्रप्रकट-रूप से राजपूताने के कई राज्यों में भ्रमण कर उनकी राजधानी श्रीर वहां के प्रवन्ध श्रादि को देख बहुत कुछं

श्रजुभव प्राप्त किया।

कोटे का महाराव शत्रुशाल वि० सं० १६२७ (ई० स० १८७०) में अपना विवाह करने को ईडर गया। वहां से लौटते समय उसका मुकाम कीट के महाराव शत्रुशाल इंगरपुर राज्य के वीछीवाड़े स्थान में हुआ। उस का आतिथ्य समय महाराव के साथ लगभग सात हज़ार मनुष्य, १५०० घोड़े, १५०० ऊंट, ६ हाथी और ६ तोपे थीं। उक्त स्थान में इंगरपुर राज्य की और से आतिथ्य का यथोचित प्रवन्ध किया गया। किर महारावल ने अपनी तरफ़ से सरदार आदि चार प्रतिष्ठित पुरुषों को महाराव के पासं भेज इंगरपुर में महमान होने के लिए आश्रह करवाया, जिसको उस(महाराव गोव तक पेशवाई कर महाराव को इंगरपुर में एक कोस दूर थाणा गांव तक पेशवाई कर महाराव को इंगरपुर में ले आया। दो दिन तक उक्त महाराव का इंगरपुर में उहरना हुआ और महारावल की ओर से उसका प्रेम-पूर्वक आतिथ्य हुआ।

वि० सं० १६३० पौप सुदि ३ (ई० स० १८७३ ता० २२ दिसम्बर)
रिववार को महारावल की राजकुमारी गुलावकुंवरी का विवाह जैसलमेर
जैसलमेर के महारावल वैरिके महारावल वैरिताल के साथ महारावल
की महारावल की वरात आने पर महारावल
की राजकुमारी का
उद्यसिंह ने वीछीवाड़े मे उसका स्वागत किया और
विवाह
जव बरात लौटी तव बही तक पहुंचाने को गया।

कर्नल निक्सन ( मेवाङ् का पोलिटिकल एजेंट ) श्रौर मेजर गर्निग ( सुपरि-टेंडेट हिली ट्रैक्ट्स, मेवाङ् ) भी इस विवाह में सम्मिलित हुए । उक्त विवाह में बहुत रुपये व्यय हुए । वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४) में महाराजकुमार खुंमानसिंह का विवाह रतलाम के महाराजा भैरवसिंह की पुत्री जसकुंवरी से (श्रमांत) रतलाम में महाराजकुमार माघ (पूर्णिमांत फाल्गुन) विद २ (ता० २२ खुमानसिंह का विवाह फरवरी) को वड़े समारोह के साथ हुआ। उक्त कुंवराणी के गर्भ से केवल एक कन्या (गिरवरकुंवरी) उत्पन्न हुई थी।

वि० सं० १६३० (ई०स०१८७४ फरवरी) को महारावल का दीवान निहालचन्द मर गया। वह बड़ा बुद्धिमान तथा राज्य का शुभिचितक था। दीवान निहालचन्द उसकी उत्तम कारगुज़ारी के कारण महारावल की रत्य ने उसे दो गांव जागीर में देने के श्रातिरिक्त पैर में सोने के लंगर पहनने की इज्ज़त प्रदान की श्रीर मेवाड़ के महाराणा शंशुं सिंह ने भी उसकी स्वर्ण के लंगर पहनने का सन्मान दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात् कुछ समय तक महारावल राज्य के सब कार्यों को स्वयं करता रहा। उस समय वह अपने पुत्र महाराजकुमार खुंमानसिंह को भी पास रखता था, ताकि उसे भी राज्य-कार्य का श्रमुभव हो। फिर वि० सं० १६३३ (ई० स०१८७६) में उसने शिवलाल गांधी को दीवान के पद पर नियत किया।

मेवाङ् का महाराणा सज्जनसिंह अपना प्रथम विवाह करने के लिए वि० सं० १६३२ आषाढ़ (ई० स० १८७४) में ईडर गया। उस समय

महाराणा सज्जनसिंह का बीछीवाडे मे मुकाम डूंगरपुर राज्य के वीछीवाड़े गांव में उसका मुकाम हुआ। इन वर्षों में मेवाड़ के महाराणा और डूंगर-पुर के महारावल की परस्पर मुलाक्तात में विवाद उत्पन्न हो रहा था, इसलिए महारावल स्वयं महा-

राणा की मुलाक़ात को न गया, परन्तु महाराणा के लिए उचित प्रबंध करवा दिया।

वि० सं० १६३३ आधिन सुदि १४ (ई० स० १८७६ ता० २ अक्टो-वर) को महारावल ने राणियों सहित तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया।

ता० ६ श्रक्टोवर को वह खैरवाड़े होता हुआ, ऋषभदेव महारावल की पहुंचा। वारहपाल के मुकाम पर मेवाड़ के महाराणा तीर्थयात्रा सज्जनसिंह के भेजे हुए प्रतिष्ठित पुरुषों ने उसे उदयपुर श्राने का श्राप्रह किया, परंतु कई वातों के विचार से महारावल उदयपुर न जा सका श्रीर वहां से वह सीधा एक लिंगजी, नाथद्वारा श्रौर कांकरोली होता हुश्रा नसीराबाद पहुंचा। दूसरे दिन वह अजमेर होकर पुष्कर गया, जहां उसने स्नान कर दान-पुर्य किया। वहां से रेल-द्वारा जयपुर होता हुआ वह भरतपुर पहुंचा, जहां के महाराजा जसवन्तसिंह ने महारावल को श्रपना मेहमान किया। वहां से वह डीग, गोवर्डन श्रौर मथुरा देखता हुआ वृंदावन पहुंचा। श्रपने ज़नाने को वही छोड़ वह दिल्ली गया श्रीर वहां के दर्शनीय स्थानो को अवलोकन कर पुनः मधुरा लौट आया, जहां से वह आगरे गया। आगरे से कानपुर, इलाहावाद, वनारस श्रीर वांकीपुर होता हुश्रा वह गया पहुंचा, जहां उसने विधिपूर्वक गया-श्राद्ध कर वग्धी-द्वारा पुनः बांकीपुर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में वेला नामक ग्राम मे एक ब्राह्मणी के घर में वाघ के घुस जाने की सूचना पाते ही वह वहां पहुंचा, उस समय वहां के निवासी उस वाध को चारो श्रोर से घेरकर हल्ला मचा रहे थे। महा-रावल ने वग्वी से उतरकर वाघ पर गोली चलाई तो वह घायल होकर सामना करने को आया। इतने में महारावल के साथ के महाराज भैरवसिंह श्रादि सरदारों ने तलवार चलाकर उसको मार डाला। वहां से वह पुतः वनारस, इलाहावाद, जवलपुर श्रौर खंडवा होता हुश्रा श्रोंकारेखर गया।वहां से नासिक होकर वह वंबई पहुंचा, जहां उसका वंबई प्रान्त के गवर्नर सर फ़िलिप बुडहाउस से मिलना हुआ। कुछ दिन वंबई में ठहरकर वह सूरत श्रौर डाकोर होता हुश्रा मोडासे पहुंचा, जहां से ता० २ फरवरी सन् १८७७ ई० को उसने अपनी राजधानी में प्रवेश किया । महारावल की इस अनुप-स्थिति मे पंडित भगवतीयसाद राज्य का समस्त कार्य करता रहा।

महाराणी विक्टोरिया के 'कैसरेहिंद' (Empress of India) पद धारण करने के उपलक्ष में वि० सं० १६३३ (ई० सन् १८७७ ता० १

### आठवां अध्याय

# महारावल पुंजराज से महारावल शिवसिंह तक

| गर               | 111461 3 3 11       | -1 (1 46.04    |                        |                 |        |
|------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------|
| विषय             |                     |                |                        | वृ              | ष्ठांक |
| jुजराज ( पूंजा ) | •••                 | •••            | •••                    | •••             | १०७    |
| _                |                     | ही द्रवार से स | <b>स्वन्ध</b>          | ***             | १०७    |
| मेवाह के म       | इारा <b>गा जगती</b> | सह का इंगरप    | <b>र पर सेना भे</b> ज  | ना ***          | १०८    |
|                  |                     | के साथ दिवा    | _                      | •••             | 308    |
| महारावल          | _                   | •••            | •••                    | ***             | 308    |
|                  | _                   | लोकोपयोगी      | कार्य …                | ~ • • •         | ११०    |
|                  | न प्राणियां श्रो    |                | . 44                   | •••             | 355    |
|                  | पुंजराज के शिर      |                | • • •                  | •••             | १११    |
| गिरधरदास         |                     | ***            | ***                    | •••             | ११३    |
|                  | एजसिंह का डं        | गरपुर पर सेन   | ॥ भेजना                | ***             | ११३    |
|                  | गिरधरदास क          |                | ***                    | ***             | ११४    |
| जसवन्तासंह       | ***                 | •••            | •••                    | •••             | ११४    |
|                  | तालाब की प्रा       | तिष्ठा पर महार | ावल का उपस्थि          | यत होना         | ११६    |
| _                |                     | राजसिंह का स   |                        | •••             | ११७    |
|                  | श्रक्षर का डूं      |                | ,                      | ***             | ११८    |
|                  | का परलोकव           |                | •••                    | •••             | ११८    |
| खुंमाणसिंह       | •••                 | •••            | •••                    | •••             | ११६    |
| _                | श्रमरासहः (द        | सरे) का डंगरप  | रू पर <b>से</b> ना भेः | ส <b>สา ···</b> | ११६    |
|                  |                     | गौर उसके शिल   | _                      | •••             | १२१    |
| रामसिंह          | •••                 | •••            | •••                    | •••             | १२१    |
| महारावल          | ा का बादशाह         | श्रीरंगजेव से  | मन्सव पाना             | •••             | १२२    |
|                  |                     | तिष्ठामहोत्सव  |                        |                 | 1.4.4  |
|                  | गरावल का उट         |                | •••                    | 7.0             | १२२    |
|                  |                     | 9 - 11         | ~ ~ ~                  |                 | 111    |

जनवरी ) को भारत के तत्कालीन वाइसरॉय कर्नल इंग्पी का महारावल श्रीर गवर्नर जेनरल लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक के लिए तमगा व वड़ा दरबार किया। उस समय भारत के सभी निशान लाना राजा-महाराजा श्रादि निमंत्रित होकर दिल्ली पहुंचे । महारावल को भी उक्त दरवार में सम्मिलित होने का निमंत्रण पहुंचा था, परन्तु वह उस समय यात्रा में होने के कारण दरबार में उपस्थित न हो सका । उक्त दरबार की स्पृति में उसके लिए तमगा श्रीर फंडा लेकर मेवाड़ का पोलिटिकल पजेंट कर्नल इम्पी डूंगरपुर गया श्रोर ता० २० दिसंबर ई० सन् १८७७ (वि०सं०१६३४ मार्गशीर्ष सुदि १४) को एक दरबार में उसने वह भंडा तथा तमग़ा महारावल को दिया। महारावल ने श्रंश्रेज़ सरकार के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के 'कैसरेहिन्द' पद धारण करने के दरबार में अपने यात्रा में रहने के कारण उपस्थित न हो सकने पर खेद प्रकट किया और भंडे तथा तमरो के लिए धन्यवाद दिया।

वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में उस( महारावल )ने डूंगरपुर के गैबसागर तालाब की पाल पर बने हुए एक लिङ्गजी, राघेविहारी श्रीर महारावल-द्वारा नथे रामचन्द्र के मंदिर तथा 'उदयवाव' नामक बावड़ी मंदिरों की प्रतिष्ठा एवं फ़तेपुरा श्राम के नीलकंठ महादेव की प्रतिष्ठा करवाई श्रीर उसने स्वर्ण का तुलादान भी किया।

उसके राज्य-प्रवन्ध में सायर (चुंगी) की आय में वृद्धि अवश्य हुई, परन्तु उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण पूरी आय राज्य में जमा नहीं सायर की आय ठेके होती थी। इसलिए वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८०) में पर देना उस(महारावल) ने ४५००० रुपये वार्षिक जमा कराने की शर्त पर सायर (दाण, चुंगी) का ठेका ईडर इलाक़े के गोसाई मोहनगिरि को दे दिया। उन्ही दिनों विरोधी सरदारों का मुखिया गेंजी का जागीरदार अभयसिंह सूरमा मर गया, तव महारावल ने उसका पट्टा ज़व्त कर लिया।

वि० सं० १६३७ (ई० सन् १८८१) में पहली वार राजपूताने मे मनुष्य-

गणता का कार्य आरंभ हुआ और अंग्रेज़ सरकार की इच्छा के अनुसार महारावल ने भी हुंगरपुर मे मनुष्य-गणना का कार्य मनुष्य-गणना श्रारंभ कराया। ङ्गरपुर राज्य विशेषतः पहाड़ी प्रदेश है, जहां श्रधिक संख्या मे भील वसते हैं। वहां मनुष्यगणना का यह पहला 'श्रवसर था। जब श्रहलकार घरो पर नंबर लगाने श्रौर मनुष्यों के नाम लिखने के लिए देहात में जाने लगे तब भीलों में कई प्रकार से तर्क-वितर्क होने लगा। कुछ लोगो ने समका कि यह काम इसलिए छेड़ा गया है कि 'प्रत्येक मनुष्य से कुछ रुपये लिये जायंगे। इस विषय मे जव संमभदार 'लोगों में भी अनेक कल्पनाएं होने लगी, तव भीलों में इस प्रकार की श्रफवाहों का फैलना स्वाभाविक ही था। उद्यपुर राज्य के भील जब इस कार्य पर विगड़ उठे तो उनके पड़ोसी डूंगरपुर के भीलों मे भी उपद्रव की ध्याशंका उत्पन्न हुई। इसपर महारावल ने उन्हें पूरी तसल्ली देकर सम-भाया कि इस घर-गिनती से तुमको कुछ हानि न पहुंचेगी तव वे मान गये और महारावल ने उनकी भोपड़ियों की संख्या के अनुसार उनकी श्रनुमानिक गणना करा दी, जिससे कुछ भी उपद्रव न'होने पाया।

वि० सं० १६३ श्रावण सुदि १२ (ई० स० १८६१-ता० ७ श्रगस्त)
रिववार को महारावल की पटराणी देवड़ी उम्मेदकुंवरी का देहांत हो गया।
महाराणी देवड़ी उक्त महाराणी ने श्रपने जीवन-काल में ड्रंगरपुर के
का देहांत गैवसागर तालाव की पाल पर उपर्शुक्त रामचन्द्रजी
का मंदिर वनवाया था श्रीर वि० सं० १६३६ में श्रन्य मंदिरों के साथ
उसकी भी प्रतिष्ठा हुई।

ता० २४ अप्रेल ई० स० १८८२ (वि० स० १६३६) में महारावल महारावल की आव्-यात्रा यात्रा के निमित्त आवृ गया।

ग्यारह वर्ष पूर्व महाराजकुमार खुंमानसिंह का विवाह हो चुका था, परन्तु उसके पुत्र न हुन्ना। इसलिए वि० सं०१६४३ त्रापाढ़ सुदि ६ (ई० महाराजकुमार का स०१८८६ ता० ७ जुलाई ) वुधवार को उसका

form L \_ L \_ L \_ L \_ \_ L

ट्रमा विवाह

राठोड़ जगतिसंह की पुत्री से हुआ, जिसके गर्भ से वि० सं०१६४४ (अमांत) आषाढ़ विद १२ (पूर्णिमांत, आवण विद १२) (ई० स० १८८७ ता०१७ जुलाई) रविवार को पौत्र विजयसिंह का जन्म हुआ।

राज्य मे दीर्घ काल से दरबार के समय सरदारों की बैठक का भगड़ा चला त्राता था। श्रीमती महाराणी विकटोरिया के पद्मास वर्ष तर्क सरदारों की बैठक का राज्य करने के उपलब्ध में स्वर्ण-जयन्ति-महोत्सव भगड़ा भारतवर्ष में मनाया गया, उसके संबंध में डूंगरपुर में होनेवाले दरबार के समय सुपरिटेडेंट हिली ट्रैक्ट्स (मेवाड़) ने इस अगड़े का फ़ैसला नीचे लिखे अनुसार करा दिया—

[ क ] महारावल की दाहिनी छोर की पंक्ति में—

(१) प्रधान ( श्रंत्रेज़ अफ़सरों की उपस्थितिवाले

(२) बनकोड़ा दरबार में प्रधान की बैठक प्रथम

(३) पीठ रहेगी, अन्यथा नहीं )।

(४) बीद्घीवाड़ा

(४) मॉडव

(६) ठाकरङ्ग

(७) सोलज

( = ) बमासा

(६) लोड्रावल

[ ख ] महारावल के वांई श्रोर की पंक्ति में—

(१) गढ़ी (चीतरी)

(२) कुवां

(३) सावली

( कुर्सियों के दरवार में वांई छोर की

पंक्ति में, श्रन्यथा सामने )।

(४) श्रोड़ा

(४) नांदली

"

इस प्रकार भविष्य के लिए उनकी वैठके स्थिर हो गई।

राजधानी इंगरपुर में जितने राज्य-भवन थे वे सब पुराने ढंग के वने
हुए थे। इसलिए वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८३) में उस( महारावल )ने
उर्वाविलाम गहल का गैवसागर तालाब पर अपने नाम से नये ढंग का
वनना 'उदयविलास' महल वनवाया, जिसकी समाप्ति वि०
सं० १६४४ (ई० स० १८८७) में हुई।

उस समय तक डूंगरपुर मे कोई अस्पताल (शफ़ालाना) न था, इसलिए वि० सं० १६४ म (ई० स० १८६२ ता० १ जनवरी) को शस्पताल का महारावल ने सार्वजनिक हित के लिए अस्पताल फोल ग्रुलना कर वहां से चीमारो को औषध आदि मिलने की समुचित व्यवस्था की।

वि० सं० १६५० (श्रमांत) श्राश्विन (पूर्णिमांत कार्तिक ) विद ६ (ई० स० १८६३ ता० ३० श्रक्टोवर ) सोमवार को महाराजकुमार खुंमानसिंह महाराजकुमार का ३७ वर्ष की श्रायु मे परलोकवास हो गया, जिसकी वेहात चोट श्रन्त समय तक महारावल के हृदय पर वनी रही। इसी वर्ष स्वर्गवासी महाराजकुमार की सूरवाली कुंवराणी के गर्भ से महारावल के वृसरा पौत्र उत्पन्न हुश्रा, परंतु ढाई मास की श्रायु में ही उसका श्रवसान हो गया।

ह्ंगरपुर में श्रव तक वालकों का पठन-पाठन प्राचीन शैली पर होता था श्रीर जनता श्रपने वालकों को पंडितो, यितयो श्रादि के यहां भेज पाठशाला की श्रावश्यक शिक्ता दिलाती थी। यह शिक्ता पर्याप्त नहीं स्थापना थी, क्योंकि इससे उनको साधारण पढ़ने-लिखने तथा महाजनी हिसाव श्रादि के श्रितिरक्त श्रिधिक ज्ञान नहीं होता था। इसलिए महारावल ने वि० सं० १६४० (ई० स० १८६३) में वहां एक पाठशाला (स्कृत) स्थापित की जहां प्रारंभिक (प्राइमरी) शिक्ता दिये जाने की व्यवस्था हुई।

इसी वर्ष (श्रापाड़ादि) वि० सं० १६४० (चैत्रादि १६४१) चैत्र सुदि १३ (ई० स० १८६४ ता० १८ श्रमेल) को सरदारों ने महारावल के



महारावल के प्रतिकृत प्रतिकृत ७३ बातों की शिकायत मेवाड़ के रेज़िडेंट सरदारों की शिकायत के पास पेश की। उसके विचारार्थ स्वयं रेज़िडेंट खिरवाड़े गया और वहां उसने जागीरदारों तथा राज्य के मोतिमदों के उज़ सुनकर जागीरदारों की शिकायतों को अनुचित बतलाया और यह भी तय कर दिया कि ठिकानेदार के मरने पर उसके उत्तराधिकारी को राज्य में नज़राना दाखिल करना होगा।

बांसवाड़े का महाराजकुमार शंभुसिंह किसी कारणवश वि० सं० १६४३ (६० स० १८६६) में डूंगरपुर चला गया तो महारावल ने उसे बांसवाड़ा के महाराजकुमार स्नेहपूर्वक ६ मास तक अपने यहां रक्खा और का डूगरपुर में रहना उसकी विदाई के समय उसे अपनी ओर से बहुत कुछ सामान देकर संतुष्ट किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों राज्यों के वीच की पुरानी अनवन मिट गई।

हंगरपुर पुरानी शैली से बसा हुआ क्रस्वा है । वहां के निवासी स्वच्छता के लाभों को न समसकर इधर-उधर कूड़ा-करकट डालते न्युनीसिपल कमेटी थे, जिससे वहां बीमारियां रहा करती थी, आतरव की स्थापना उनके लाभार्थ वि० सं० १६५४ श्रावण सुदि ११ (ई० स० १८६७ ता० ८ अगस्त ) को महारावल ने राजधानी से म्यूनीसिपेलिटी क्रायम की।

उक्त महारावल के समय डूंगरपुर राज्य में पाठशाला और अस्पताल खोलने की व्यवस्था हुई। चेचक की बीमारी से वचने के लिए टीका महारावल के लोको लगाने का प्रवन्ध हुआ। म्यूनीसिपेलिटी की स्थापना प्योगी कार्य हुई, पञ्चीस गांवों में तालाव बनवाये गये और राजधानी खूंगरपुर में एकलिइजी एवं राधेबिहारी आदि के मंदिर वने।

महारावल ने राज-महलों का जीखीं द्धार कराकर कचहरियां वनवाई। उदयविलास नामक नवीन श्रीर भव्य महल, सागवाड़ा तथा श्रांतरी में छोटे महारावल के बनवाये महल, हमुमत्पोल, तोरखपोल श्रीर खंदा की पोल इए महल श्रादि नामक द्रवाज़े वनाये। उसने श्रप्ते पिता महारावल,

जसवन्तिसह की छुत्री वनवाई श्रौर कई पुराने स्थानो की मरम्मत कराई।

महारावल उदयसिंह के समय के वि० सं० १६१७ से १६४१ (ई० स० १८६० से १८६४) तक के २४ लेख हमारे देखने में आये हैं, जिनमें से पेतिहासिक दृष्टि से कुछ लेखों का सारांश यहां नीचे दिया जाता है—

(१) नोलसाम गांव की वि० सं० १६१६ फाल्गुन सुदि ३ (ई० स० १८६३ ता० २० फरवरी) शुक्रवार की विष्णु-मन्दिर की प्रशस्ति, जिसमें इंगरपुर के सूरमें की महारावल जसवन्तिसिंह, दलपतिसिंह (प्रतापगढ़-वाले) श्रोर उदयसिंह के समय की सेवाश्रो तथा उनके द्वारा मन्दिर बनाये जाने का वर्णन है।

(२) खेड़ा समोर गांव का वि० सं० १६१६ (त्रमांत) फाल्गुन (पूर्णिमांत चेत्र) विद ३ (ई० स० १८६३ ता० मार्च) रविवार का ताम्र-पत्र, जिसमे शाह निहालचन्द को वि० सं० १६१६ (ई० स० १८४६) में कामदार नियत करने पर उक्त गांव देने का उद्धेख एवं उस (निहालचन्द) की सेवाओं का वर्णन है।

(३) नोलसाम गांव के चामुंडा माता के मंदिर की वि० सं० १६२१ फालगुन खुदि २ (ई० स० १८६४ ता० २७ फरवरी) चंद्रवार की प्रशस्ति, जिसमे स्रमा गुलालसिंह के पुत्र श्राभयसिंह श्रीर उसके पुत्र गंभीरसिंह, गुलावसिंह श्रादि के हाथ से उक्त मंदिर की प्रतिष्ठा होने का उद्धेख है तथा स्रमो को वशिष्ठ-गोत्री एवं चंद्रवंशी लिखा है।

(४) नोलसाम गांव के शिव-मंदिर की वि० सं० १६२१ फाल्गुन सुदि २ (ई० स० १८६४ ता० २७ फरवरी) चंद्रवार की प्रशस्ति, जिसमं उपर्युक्त स्रमों के द्वारा मंदिर वन गाने के अतिरिक्त कुंवर दलपतिसह (प्रतापगढ़वाले) का उन्नेख है।

(४) वेणेश्वर के मंदिर का वि० सं० १६२२ माघ सुदि १४ (ई० स० १८६६ ता० ३० जनवरी) का शिलालेख, जिसमें वेणेश्वर महादेव के सम्बन्ध में हंगरपुर श्रोर वांसवाड़ा के बीच भगड़ा होने श्रोर हंगरपुर की सीमा में उक्त मंदिर के होने का विवरण है एवं उसपर मेजर ए० एम० मैकेंज़ी, पोलिटिकल सुपरिटेडेंट हिली ट्रैक्ट्स के हस्ताचर भी श्रंश्रेज़ी में खुदे हुए हैं।

(६) मोरड़ी गांव का (आषाढ़ादि) वि० सं० १६२६ (चैत्रादि १६३०) चैत्र सुदि ८ (ई० स० १८७३ ता० ४ अप्रैल) शनिवार का शाह निहाल-चन्द कृपाचन्द के नाम का ताज्र-पत्र, जिसमें अच्छी सेवा के उपलस्य में मोरड़ी गांव देने का उल्लेख है।

(७) डूंगरपुर की उदयवाब की वि० सं० १६३६ शाके १८०१ माघ सुदि ३ (ई० स० १८८० ता० १३ फरवरी) शुक्रवार की प्रशस्ति, जिसमें महारावल उदयसिंह-द्वारा उक्त वापी बनाये जाने श्रीर उसकी विद्यारसिकता, दानशीलता श्रादि का प्रशंसात्मक वर्णन है।

( = ) ढूंगरपुर के राधेविहारी के मंदिर की वि० सं०१६३६ शांके १८०१ माघ सुदि १०(ई० स०१८८० ता०२० फरवरी) की प्रशस्ति, जिसमें महारावल उदयसिंह-द्वारा उक्त मंदिर के बनाये जाने के अतिरिक्त उसके स्वर्णतुला, यात्रा, धार्मिकता, सिंहों की शिकार, न्यायपरायणता आदि का वर्णन है।

(१) मावजी का गड़ा गांव का वि० सं० १६३७ भाद्रपद सुदि ४ (ई० स० १८८० ता० ८ सितस्बर) का ताम्र-लेख, जिसमें हवलदार इसनखां को उसकी अच्छी सेवा के उपलद्य में वह गांव दिये जाने का उस्लेख है।

इकावन वर्ष राज्य भोगकर वि० सं० १६४४ (श्रामांत) माघ (पूर्णिमांत महारावल का फाल्गुन) वदि ६ (ई० स० १८६८ ता० १३ फरवरी ) को देहांत सायंकाल के समय ४८ वर्ष की श्रायु में महारावल का परलोकवास हुआ।

महारावल का प्रथम विवाह सिरोही में हुआ था। उक्त महाराणी के गर्भ से महाराजकुमार खुंमानसिंह श्रोर राजकुमारी गुलावकुंवरी (श्रंगार-महारावल के विवाह कुंवरी) का जन्म हुआ, जिसका पहले उल्लेख हो चुका है। श्रीर संतित दूसरी राणी शिवदुंवरी थी, जो बांसवाड़ा राज्य के मोटा गांव ठिकाने के श्रंतर्गत मूली के चौहान दौलतसिंह की पुत्री थी श्रीर जिसका

देहांत भी महारावल की विद्यमानता में हो गया था।

महारावल उदयसिंह पुराने ढग का उदार राजा था। हुंगरपुर-राज्य मं एस समय जो बैभव देख पड़ता है उसका अधिकतर श्रेय उक्त महारावल को ही है। चिरकाल से वनी हुई अशांति को मिटाकर उसने अपनी सत्ता को दृढ़ किया। राजाश्रो में जो गुण होने चाहियं वे सव अधिकांश में उसमे विद्यमान थे। वह दीन-दुखियो के कप्टों को मिटाने की यथा-शक्ति चेष्टा करता था। उसमें गुण-प्राहकता थी, इस-लिए उसने अपने मंत्री निहालचन्द की सेवाओं को स्मरण कर उसे दो गांव दिये और हवलदार हसनलां को भी एक गांव दिया । उसने श्रंग्रेजु सरकार के साथ सदा मित्र-भाव वनाये रक्खा श्रौर राजपूताने के श्रन्य नरेशों से भी उसने पुनः श्रपना संवन्ध जोड़ा। मेवाड़ के महाराणा स्वरूपसिंह श्रौर शंमुसिंह के साथ उसका घनिष्ट संवन्ध रहा । स्मार्त होने पर भी वह अन्य धमीं को समान-भाव से देखता था। राजसी त्यौहारों के सिवा उसका रहन-सहन सादा श्रीर श्राडम्बर-ग्रून्य था । उसके पास प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी प्रार्थना सहज मे पहुंचा सकता था । श्रपने राज्य मे दी हुई धर्मार्थ भूमि श्रीर जागीर को उसने श्रनुचित-रीति से लेने की कभी चेपा नहीं की। श्रपने सरल श्रौर उदार व्यवहार से उसने सवको प्रसन्न रक्खा। नांदली के सरदार हिम्मतसिंह को वंदीगृह से मुक्त कर उसकी जागीर पुनः उसे दे दी। वह वाहर से श्राये हुए योग्य पुरुषों का उचित सम्मान करता, काव्य-रसिक होने से कवियों को आश्रय देता और कभी-कभी स्वयं भी कविता फरता था। उसके कविता-प्रेम से प्रेरित होकर सिंढायच गोत्र के चारण कवि किशन ने उसके नाम पर 'उद्यप्रकाश' काव्य की रचना की थी। उसके समय में हूं गरपुर राज्य की व्यापारिक स्थिति श्रच्छी रही। श्रपने राजकुमार श्रीर राजकुमारी के विवाहोत्सव मनाने, राज्य-महलां को तैयार फराने, नवीन मंदिरों को बनाने, यात्रा करने और दुर्भिन्न के समय मे प्रजा-पालन में लाखें। रपये व्यय होने पर भी उसने रियासन पर कर्ज़ न छोड़ा। उसके समय में राजपृतों में शादी-गमी के रिवाज का सुधार करने श्रौर प्यर्थ के व्यय को रोकने के लिए 'बॉल्टर-कृत राजपुत्र-हितकारिणी सभा'

विषय

पृष्ठांक

| महाराणा संग                                            | गमसिंह ( दूस   | रि) की    | महारावल प  | र फौजकशी | १२३ |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------|-----|--|--|
| महारावल क                                              | ा वाजीराव पे   | यवा को    | खिराज देना | •••      | १२४ |  |  |
| महारावल की मृत्यु श्रोर उसके शिलालेख ""                |                |           |            | १२६      |     |  |  |
| महारावल क                                              | ी संतति        | •••       | •••        | •••      | १२७ |  |  |
| महारावल क                                              | ा व्यक्तित्व   | 1000      | •••        | •••      | १२७ |  |  |
| शिवसिंद                                                | •••            | •••       | •••        | 4        | १२= |  |  |
| मेवाङ् के मह                                           | राराणा संग्राम | सिंह ( दू | सरे) का    |          |     |  |  |
| <b>ट्टूं</b> गर्                                       | र पर द्यावः    | डालना     | •••        | •••      | १२८ |  |  |
| वाजीराव पेर                                            | वा का डूंगर्   | रु जाना   | ***        | •••      | १२८ |  |  |
| मल्हारराव ह                                            | ोलकर का द्वं   | गरपुर जा  | ना '''     | •••      | १२६ |  |  |
| महाराणा भी                                             | मसिंह का डूंग  | गरपुर जा  | ना '''     | •••      | १२६ |  |  |
| मदारावल व                                              | त देहान्त और   | : उसके र् | शेलालेखादि | • • •    | १३० |  |  |
| महारावल व                                              | ता व्यक्तित्व  | •••       | •••        | •••      | १३० |  |  |
| महारावल व                                              | ती सन्तति      | ***       | ***        | * * **   | १३१ |  |  |
|                                                        |                | p         |            |          | ,   |  |  |
|                                                        | नवां अध्याय    |           |            |          |     |  |  |
| महारावल वैरिशाल से महारावल जसवन्तासिंह (द्सरे) तक      |                |           |            |          |     |  |  |
| वेरियात                                                | ***            | •••       | ***        | ***      | १३२ |  |  |
| तत्कालीन व                                             | पजनैतिक परि    | स्थिति    | • • •      | 500      | १३२ |  |  |
| नंतियां का                                             | परिवर्तन       | - * 4     | • • •      | •••      | १३३ |  |  |
| मदारावल र                                              | रियाल का दे    | द्यांत    | •••        | 4+6      | १३३ |  |  |
| 'हनदसिंद                                               | •••            | ***       | •••        | ***      | १३४ |  |  |
| महाराम् न                                              | ोमसिंह की दं   | गरपुर प   | र चढ़ाई    | •••      | १३४ |  |  |
|                                                        |                |           |            | - १३४    |     |  |  |
| विने भे सरदारों का उपद्रव श्रीर मन्त्री पेमा की मृत्यु |                |           |            | १३४      |     |  |  |

की स्थापना हुई। उसने अपने राज्य में सती होने की मनाई की और राज-पूतों में जन्म होते ही लड़कियों को मारने की कुत्सित प्रथा को रोका। विशेष पढ़ा-लिखा न होने के कारण उसके दीर्घकालीन राज्य-समय में शासन-शैली में परिवर्तन नहीं हुआ और प्राचीन पद्धित से ही राज्य-कार्य चलता रहा, जिससे आय में यथेष्ट घृद्धि न हो सकी। उसके समय में सरदारों का बखेड़ा बना रहा। मादक पदार्थों का सेवन और विलासिता की ओर प्रवृत्ति होने पर भी वह उनके अधीन न रहा, परन्तु सरल-हृद्य होने से कभी-कभी वह धृर्त लोगों के चक्कर में अवश्य आ जाता था।

उसका कृद मक्तोला, शरीर भरा हुआ गठीला, वर्ण गौर और पेशानी चौड़ी थी। निशाना लगाने में वह कुशल था और अन्त समय तक उसकी स्मरणशक्ति अन्तुएण बनी रही।

# विजयसिंह

महारावल विजयसिंह का जन्म वि० सं० १६४४ (अमांत) आषाढ़ (पूर्णिमांत, आवण) विद १२ (ई० सन् १८८७ ता० १७ जुलाई) को हुआ और अपने दादा महारावल उदयसिंह का स्वर्गवास होने पर वह वि० सं० १६४४ (ई० सन् १८६८) में ११ वर्ष की आयु में डूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। उसके राज्य पाने के छु: मास बाद ही उसकी माता का भी देहांत हो गया।

महारावल उदयसिंह के समय तक इंगरपुर राज्य का श्रंश्रेज़ सर-कार से होनेवाला पत्र-व्यवहार मेवाड़ के रेज़िंडेन्ट तथा उसके श्रधीनस्थ राजप्ताने के दिवणी शांत के सुपिर्टिंडेंट हिली ट्रैक्ट्स (मेवाड़) के द्वारा होता रहा, लिए पृथक् पोलिटिकल परन्तु कार्य की श्रधिकता से मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट की नियुक्ति एजेंट कर्नल् निक्सन के समय से ही इंगरपुर, बांसवाड़ा श्रोर प्रतापगढ़ का कार्य चलाने के लिए उसकी सहायतार्थ एक श्रसिस्टेंट नियुक्त करने का प्रयत्न जारी था, जिससे इन तीनों राज्यों का कार्य चलाने के लिए मेवाड़ के रेज़िडेंट की श्रधीनता में एक श्रसिस्टेंट नियत किया गया जो प्रारंभ में मेवाड़ का श्रसिस्टेट रेज़िडेट श्रौर पीछे से दित्ताणी राजपूताने का पोलिटिकल एजेंट होकर वांसवाड़े मे रहने लगा।

महारावल की वाल्यावस्था के कारण शासन-कार्य चलाने के लिए रीजेंसी केंसिल की मेवाड़ के असिस्टेंट रेजिडेट की अध्यत्तता मे चार मेम्बरों नियुक्ति की एक कोंसिल वनाई गई।

रीजेन्सी कोंसिल रियासत के श्रनावश्यक व्यय मे कमी करने लगी, परन्तु उसके दूसरे ही वर्ष वि० सं० १६४६ (ई० सन् १८६६-१६००) में भयानक अकाल पड़ गया। उस वर्ष के प्रारम्भ मे वर्षा सनव १६५६ का अच्छी हुई, जिससे अच्छी फ़सल की श्राशा होने लगी, भीषण दुर्भिज्ञ श्रतएव जिनके पास ग्रह्मा था, उन्होंने भी उसे वेच डाला, परन्तु पीछे से वर्षा न होने के कारण भयद्भर अकाल पड़ गया और बाहर से ग्रह्मा मंगवाने की श्रावश्यकता हुई । इंगरपुर से सम्बन्ध रखनेवाले दोनो रेख्वे स्टेशन ( उदयपुर और तलोद ) बहुत दूर पड़ते थे। इसके श्रातिरिक्त पहाड़ी प्रांत होने से वहां ग्रह्मा पहुंचाना अत्यन्त कठिन ज्ञान पड़ा, क्योंकि अनेक वैलों के मर जाने से भार-वहन के साधन भी नए हो गये और जुधार्त भीलों की लुट-खसोट के मारे चारो तरक से नाज लाने के मार्ग वन्द हो गये। भीलों की सहायता के लिए उनकी पालों के निकट कई काम शुरू किये गये श्रीर मज़दूरी करनेवालों को प्रति-दिन उनका वेतन मिलने लगा, जिससे कई लोगों को सहारा मिला। अन्यत्र भी इसी तरह के काम आरम्भ किये गये श्रोर जो लोग काम करने में श्रशक्त थे, उन्हें मुफ्त भोजन मिलने की व्यव-स्या की गई। इस काम में राज्य ने डेढ़ लाख से श्रधिक रुपये व्यय किये। पर्यात श्रद्म न मिलने पर कई लोगों ने बृद्धों के छिलको को पीसकर खाना प्रारम्भ किया और भील आदि लोग पशुओं को मारकर खाने लगे। प्रापने विलखने दुप वाल-वचों को छोड़कर कई लोग विदेश चले गये और दज़ारों मर गये। यही दशा पशुत्रों की भी हुई। घास श्रौर वृत्तों के पत्ते तक न मिलने से इज़ारों पशु मर गये। वड़ी कठीनता से लोगों ने कही इस भकाल से दुटकारा पाया। दूसरे वर्ष वृष्टि तो अच्छी हुई, परन्तु हैज़ा श्रीर

पेचिश की बीमारी फैलने से हज़ारो घर जन-श्रन्य होकर अनेक गांव ऊजड़ हो गये।

हूंगरपुर राज्य पर इस भीषण अकाल का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा और ई० स० १६०१ की मनुष्य-गण्ता के समय सन् १८६१ ई० की मनुष्य-गण्ना की अपेद्या ६४००० मनुष्य कम रहे । जो ज़मीन खेती के काम में आती थी उसका अधिकांश किसानों के अभाव में विना वोये ही पड़ा रहा, जिससे राज्य की आय में भी कमी हुई । अकाल के समय प्रजा-पालन में बहुत खर्च हो जाने के कारण अंग्रेज़ सरकार से कर्ज़ लेकर काम चलाना पड़ा।

रीजेंसी कों सिल ने इस शवसर पर सब अनावश्यक व्ययों को कम करना आरंभ कर अपने उत्तरदायित्व का पालन किया। उसने शासनराजेंसी कोंसिल-दारा शासन- सुधार पर ध्यान देकर मित्रस्ट्रेट के पद पर पंडित
प्रवन्थ की नई व्यवस्था श्रीराम दीक्तित (रायवहादुर) बी० ए० को नियत
किया; बोरी और डकेंती को रोकने के लिए पुलिस का संगठन कर स्थानस्थान पर बोकियां और थाने कायम किये और टॉडगढ़ का तहसीलदार
गणेशराम रावत दीवाल के पद पर नियत किया गया। अव तक हूं गरपुर राज्य
में माल-हास्तिल प्राचीन प्रथा के अनुसार कृंता-लाटा से वस्त होता था
और काश्तकारों से कई ऐसी लागतें ली जाती थी, जो राज्य के खज़ाने में
पूर्ण-रूप से नहीं जाती थी किन्तु प्रायः वस्त करनेवाले लोग ही उन्हें हज़म
कर जाते थे। इस प्रकार की गड़वड़ से आय का ठीक अन्दाज़ नहीं हो
सकता था, क्योंकि वह कभी कम, तो कभी अधिक होती थी। इसी लिए
माल-हास्त्रिल नक़द रुपयों में लेने का विचार कर सेटलमेंट (वन्दोवस्त)
कराने का निश्चय हुआ।

वि० सं० १६६० (ई० स० १६०३) में मेवाड़ के श्रसिस्टेंट रेज़ि-हेंट कर्नल ए० टी० होम के निरीक्तण में सेटलमेंट का कार्य श्रारम्भ हुश्रा श्रीर दीवान गणेशराम उसका श्रसिस्टेंट वनाया गया। लगभग दो वर्ष में सारे राज्य में सेटलमेंट होकर दस वर्ष के लिए पक्का ठेका कर दिया

प्राप्त की ।

गया, जिससे काश्तकारों श्रौर राज्य को यड़ा सुभीता हुश्रा तथा श्राय नियमित रूप से होने लगी।

सायर (दाण, चुंगी) का ठेका रहने से राज्य को विशेष लाभ नहीं था। कभी कभी ठेकेदार लोग मनमाना महसूल ले लेते थे और व्यापारियों को असुविधा भी होती थी, अत्रय्व सायर का अवन्ध सुधारने की व्यवस्था की जाकर राज्य से वाहर जाने और आनेवाली अत्येक वस्तु पर उचित महसूल लगा दिया गया, जिससे आय में अच्छी छुद्धि हुई। इसी प्रकार आवकारी और जंगल विभाग की उचित व्यवस्था हुई। शिचा की उन्नति की ओर भी ध्यान दिया गया। म्यूनीसिपेलिटी का भी सुधार हुआ और कई जगह नये तालाव वनाने तथा पुरानों की मरम्मत कराने की योजना हुई।

सात वर्ष की आयु में ही महारावल की शिक्ता प्रारम्भ हो गई थी और उसके पितामद्र महारावल उदयसिंह ने उसके लिए मौलवी अब्दुलहक़ महारावल की तथा मोहनलाल ताराचन्द शाह को नियत किया था, किंतु शिका वह शिक्ता पर्याप्त न होने से वह (महारावल) मेयोकॉलेज (अजमेर) में भेजा गया। वहां उसकी देख-रेख और शिक्ता के लिए वहीं फा एक अव्यापक मि० हर्वर्ट शेरिंग नियत हुआ और वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में महारावल वहां की डिप्तोमा परीक्ता में उत्तीर्ण हुआ। उसका शिदाक और गार्जियन अंग्रेज़ था, तो भी उसपर पश्चिमी सभ्यता की चकाचों व का प्रभाव न पड़ा तथा उसके चित्त पर हिन्दू-संस्कृति ज्यों-की त्यां वनी रही। अनन्तर वह केडेटकोर में सैनिक शिक्ता पाने के लिए देह-रादून भेजा गया, परन्तु वहां अपने विचारों के विरुद्ध व्यवहार देख उसने रहना पसंद न किया। अधिकारियों के वार वार कहने पर भी उसने अपना विचार न पराटा और वहां से पुनः अजमेर आकर वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०७) में मेयोकॉलेज की सवैंच परीक्ता 'पोस्ट डिप्तोमा' में सफलता

इस समय महारायल की आयु २० वर्ष की हो गई थी, इसलिप

वि० सं० १६६३ माघ सुदि ६ (ई० स० १६०७ ता० १६ जनवरी) को महारावल का उसका पहला विवाह सैलाना नरेश जसवन्तर्सिंह की विवाह विवाह विवाह सेलाना नरेश जसवन्तर्सिंह की

वि० सं० १६६४ फाल्गुन सुदि ४ (ई० स० १६०८ ता० ७ मार्च) शिनवार को उक्त महाराणी के गर्भ से कुंवर लदमणिसह (वर्त्तमान महारावल) का जन्म हुआ।

मेयोकॉलेज की शिक्षा समाप्त कर महारावल ने पोलिटिकल एजेंट कैप्टन श्रार० सी० ट्रेंच० के निरीक्षण में डेढ़ वर्ष तक राज्य के भिन्न-भिन्न महारावल की राज्याधिकार विभागों की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया। तद-मिलना नन्तर राजपूताने के एजेंट गर्वनर जेनरल कर्नल पिन्हें ने डूंगरपुर जाकर वि० सं० १६६४ फाल्गुन सुदि ८ (ई० स० १६०६ ता० २७ फरवरी) को उदयविलास महल मे दरबार कर महारावल को राज्य के समस्त श्रधिकार सौंप दिये।

महारावल को राज्याधिकार का मिलना डूंगरपुर राज्य के लिए खहुत ग्रुभ हुआ, क्योंकि राज्याधिकार मिला उसी दिन ता० २७ दूसरे महाराजकुमार फरवरी (फाल्गुन खुदि ८) शनिवार को उक्त महान्का जन्म रावल के दूसरे महाराजकुमार वीरभद्रसिंह का जन्म हुआ था।

वि० सं० १६६६ में महारावल ने विजय-पलटन नामक क्रवायदी सेना तैयार करना आरम्भ किया । अपनी प्रजा को थोड़े सुद पर रुपये उधार महारावल का मिलने के उद्देश्य से उसने राम-लहमण वेंक खोला। राज-शासन-कार्य धानी के पुराने महलों, देव-मंदिरो एवं पुंजपुर, थाणा आदि के कई एक पुराने तालावों की मरम्मत कराई और उसी वर्ष उसने अपने दादा उदयसिंह के नाम पर सौ रुपये भर का उदयशाही सेर स्थिर किया।

वि॰ सं॰ १६६७ वैशाख विद १२ (ई॰ सं॰ १६१० ता॰ ६ मई) की श्रीमान, सम्राट् एडवर्ड सतम का लन्दन नगर में परलोकवास हो गया,

सत्राट् सप्पम एडवर्ड का परलोकनाम श्रीर वर्त्तमान सत्राट् पचम जॉर्ज की गदीनशीनी जिसका संवाद पहुंचने पर महारावल ने तीन दिन तक डूंगरपुर नगर की दुकान वन्द रखवाई। वि० सं० १६६७ वैशाख सुदि ११ (ता० १६ मई) को वर्त्तमान सम्राट्ट पंचम जॉर्ज इंग्लैंड मे सिंहासनारूढ़

हुए, जिसके समाचार आने पर १०१ तोपो के फ़ैर कराये गये और १२ केदी छो दे गये।

परलोकवासी सम्राट् पड़वर्ड सतम की स्मृति में राजपूताने के राजा महाराजाम्रों की ओर से अजमेर नगर में एड़वर्ड मेमोरियल बनाना निश्चय गहाराग्त का अपेर और हुआ। उसके लिए अजमेर की जनता, राजा-महाशिमला जाना राजाम्रों और उनके प्रतिनिधियों की एक सभा अजमेर के टाउनहांत में हुई, जिसमें महारावल भी खन्मिलत हुआ। उस समय उसने अपने विचारों को सुस्पष्ट शब्दों में प्रकट किया। अंग्रेज़ी में उसकी भाषण शक्ति देख श्रोतागण शुग्ध हो गये। उसने इस मेमोरियल के लिए अपनी तरफ से १४००० रुपये दिये और राजधानी हूंगरपुर के निकट वादशाह की स्मृति में 'एडवर्ड समुद्र' तालाव बनवाया। अनन्तर इसी वर्ष के सितम्बर मे शिमले जाकर वह भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड मिंटों से मिला और चार दिन तक वहां ठहरा। वहां रहते समय ग्वा-लियर के महाराजा माधवराव सिंधिया, महाराजा सर प्रतापसिंह, भारत के कमांडर-इन-बीक और पंजाय के लेक्टनेट गवर्नर आदि से उसका मिलगा हुआ।

वि० सं० १६६= श्रावण सुदि २ (ई० स० १६११ ता० २७ जुलाई) को वह वंबई की सेर के लिए रवाना हुआ और अजमेर होता हुआ वंबई मर्गाता हा पहुंचा। जहां कुछ दिन ठहरकर उसने वहां के दर्शनीय कारंगा स्थानों को अवलोकन किया। वहां पर उसका महाराजा वीकानेर, भालाबाड़ श्रादि से मिलना हुआ।

लन्नार् भंचम जॉर्ज की गई। नशीनी के उपलक्ष्य में ई० स० १६११ ता० १२ दिसवर को दिली में वड़े समारोह के साथ दरवार का आयोजन

होकर स्वयं सम्राट् श्रीर सम्राही भारतवर्ष में महारावल का दिल्ली पधारे। उस श्रवसर पर उक्त द्रवारं मे सन्मिलित दरवार में जाना होने के लिए भारतवर्ष के समस्त राजा-महाराजाओं श्रादि को निमन्त्रण भेजे गये। तद्नुसार ता० २ दिसंवर को वह दिल्ली पहुंचा। वहां उसकी अप्र-गामिता के लिए कैप्टन हचिन्सन विद्यमान था । ता० ७ दिसम्बर को श्रीमान् सम्राट् का दिल्ली में पदार्पण होनेवाला था, श्रतएव राज-दम्पती के स्वागतार्थ समस्त भारतीय नरेश लालगढ़ क़िले में उपस्थित थे, जहां वह भी विद्यमान था। वहां से महारावल सवारी के साथ रहा। फिर अपने सरदारों और अहलकारों के साथ शाही कैम्प में जाकर उसने श्रीमान् राज-राजेश्वर से भेंट की। सायंकाल को तत्कालीन गवर्नर जेनरल लॉर्ड हार्डिंज ने सम्राट् की श्रोर से महारावल के कैम्प में श्राकर वापसी मुला-क्रात की। ता० १२ दिसम्बर को शाही दरबार हुआ, जिसमें महारावल भी उपस्थित था। ता० १६ को जब सम्राट् का दिल्ली से प्रस्थान होने लगा, उस समय वह उनकी विदा की सुलाक़ात के लिए गया और उसी दिन वहां से रवाना होकर डूंगरपुर पहुंचा। इस दिल्ली दरवार के अवसर पर सेलाना, बड़वानी, सिरोही, काश्मीर, भालावाड़, वीकानेर, बूंदी, कोटा, जयपुर, अलवर, जैसलमेर, पिटयाला, कपूरथला, माइसोर, ओरछा, रीवां, बड़ौदा श्रादि राज्यों के नरेशों से उसकी मुलाक़ात हुई।

महारावल की योग्यता आदि गुणो पर प्रसन्न होकर श्रीमान् सम्राट् महारावल को खिताव पंचम जॉर्ज ने सन् १६१२ ई० के जून मास में अपने मिलना जन्म-दिवस के उपलब्ध में उसे के० सी० आई० ई० के खिताव से भूषित किया।

वि॰ सं॰ १६७० (श्रमांत) फाल्गुन (पूर्णिमांत चैत्र) वदि ७ (ई० स० वृतीय महाराजकुमार १६१४ ता॰ १८ मार्च) वुधवार को तृतीय महाराज- का जन्म कुमार नागेन्द्रसिंह का जन्म हुआ।

वनारस के हिन्दू-विश्व-विद्यालय का शिलान्यास भारत के वाइस-रॉय लॉर्ड हार्डिज के द्वारा वि० सं० १६७२ माद्य सुदि १ (ई० स० दिन्द्-विय-विद्यालय के शिला- १६१६ ता० ४ फरवरी) को होनेवाला था। इस
न्यामोत्सव पर महारावल अवसर पर महारावल भी वहां उपस्थित हुआ और
का वनारस जाना उस कार्य के लिए उसने दस हज़ार रुपये दिये।
वहां महाराजा काश्मीर, जोधपुर, वीकानेर, कोटा, किशनगढ़, भालावाड़,
सर प्रतापसिंह, अलवर, दितया, नाभा, दरभंगा आदि के नरेशों से
उसका मिलना हुआ।

वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१७) में उसने अपने दोनों छोटे कुंवर महारावल का दोनों छोटे वीरभद्रसिंह और नागेन्द्रसिंह को पूंजपुर श्रीर जुनरा की जागीर देना करोली की जागीर प्रदान की ।

इसी वर्ष उसने श्रपने दीवान गणेशराम रावत को उसकी बुद्धावस्था दीवान गणेशराम रावत को उसकी बुद्धावस्था दीवान गणेशराम रावत की के कारण पेशन दी श्रीर उसके स्थान पर बाबू पेशन श्रीर वातू मोहनलाल मोहनलाल दीवान वनाया गया।

का दीवान वनना

वि० सं० १६७४ आपाढ़ वदि ६ (ई० स० १६१७ ता० १३ जून)

महारावत का दूसरा विवाह को महारावल ने अपना दूसरा विवाह बांकानेर
और चतुर्थ रानकुगार (काठियावाड़) राज्यान्तर्गत सिंघावदर के भाला

का जम्म ठाकुर की पुत्री सज्जनकुंवरी से किया। उसके गर्भ
से चतुर्थ महाराजकुमार प्रद्यम्नसिंह का जन्म हुआ।

महारावल ने शासनाधिकार श्रपने हाथ में लेने के पश्चात् राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों में सुधार करना प्रारम्भ किया। वि० सं० १६७४ मशरावत का शासन (ई० स० १६१८) में 'राजप्रवन्धकारिणी सभा' श्रीर तुवार दीवानी फ़ौजदारी के मुकदमों की श्रपील सुनने य कानून वनाने के लिए "राज-शासन-सभा" (जिसमे मेंवर श्रीर श्रसेसर वेठते हें) नियत की। उसने जनता को म्यूनीसिपल वोर्ड के सदस्य श्रीर प्रेसीडंट सुनने का श्रधिकार दिया, श्रावकारी का नवीन प्रवन्ध किया श्रीर मदास सिस्टम से शराव वनवाकर वेचने की प्रथा जारी की। जेलखाने के लिए नवीन इमारत वनाई श्रीर वंदिजतों को काम सिखाने की व्यवस्था

होकर दिये, गलीचे, कपड़े आदि वहां वनने लगे। चिकित्सालय और पिल्लिक वर्क्स की उन्नित हुई। पुलिस और क्रवायदी सेना की नई योजना हुई। उसने भीलों की भी एक पलटन वनाई, जो शिकार में सहायता देती थी। प्रजाहित के लिए राम लदमण वैंक खोला, जिससे थोड़े सुद पर प्रजा को रुपया मिलने लगा। मेवाड़ और ईडरवालों से सीमा-संबन्धी जो मुक्कइमें चल रहे थे, उन्हें अंग्रेज़ सरकार से फैसल करवाया।

महारावल ने विधवा-विवाह को जायज़ मान उसके लिए आज़ादी दी। उसके राज्यकाल में पुंजपुर, खूंडावाड़ा और खुंमाणपुर के पुराने महारावल के लोकोपयोगी तालावों की मरस्यत हुई। राजधानी के समीप कार्य परलोकवासी सम्राट्ट एडवर्ड-सप्तम की स्मृति में एडवर्ड-सप्तम का स्मृति में एडवर्ड-सप्तम नामक नया तालाव बनाने का कार्य आरम्भ किया। उसने निःशुल्क शिचा-पद्धति जारी की। देहात में पाठशालाएं खुलीं। राजधानी की पाठशाला का नवीन भवन बनाकर शिचा की उन्नति की। कन्याओं के लिए 'देवेन्द्र-कन्या-पाठशाला' स्थापित हुई। देहात में भी विकित्सा-लय बनाए गए। राजधानी डूंगरपुर में पुस्तकालय स्थापित किया गया। राजपूत बोर्डिङ हाउस की स्थापना हुई और उसमें रहनेवाले ग्ररीव राजपूत-विद्यार्थियों को भोजन आदि व्यय राज्य से मिलने लगा। अपने राज्य में ही नहीं. किंतु वाहर के लोकोपयोगी कार्यों में भी वह सदैव सहायता-दिया करता था।

महारावल ने अंग्रेज़ सरकार के साथ मित्रता का सम्बन्ध पूर्ववत् वनाये रक्खा। जव यूरोप में विश्वव्यापी महायुद्ध आरम्भ हुआ, तब उसने यूरोपीय महायुद्ध में स्वयं रणाचेत्र में जाने की इच्छा प्रकट की, जिसपर महारावल की भारत के वॉइसराय लार्ड हार्डिंज ने उसे धन्यवाद दिया सहायता और युद्ध में जाने की आवश्यकता न होना वतलाकर उसकी प्रार्थना को स्वीकारन किया। इंडियन वॉर-रिलीफ़ फ़ंड में ८७३७ रुपये देने के अतिरिक्त वह १००० रुपये मासिक रूप में युद्ध-फंड में अलग देता रहा। राज्य से एक वायुयान, एक मोटर, कुछ घोड़े तथा सी आदमी युद्ध- के लिए दिये गए। महारावल की ओर से १७४६४० रुपये युद्ध-कार्य में और ४६६२० रुपये वॉर-लोन में दिये गए।

महारावल श्रपनी प्रजा की उन्नति का पूर्ण पन्नपाती था, इसलिए प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। ई० स० १६१२ में जब उसे के० सी० श्राई० ई० का खिताव मिला तो प्रजा ने उज्ञास-पूर्वक महारावल का प्रजा-प्रेम सार्वजनिक सभा कर अपने नरेश के प्रति बड़े उच श्रीर श्रन्य नरेशों से मेत्री-सम्बन्ध भाव प्रदर्शित किये। इंगरपुर राज्य की प्रजा ही नहीं, वाहर के निवासियों के साथ भी उसका बहुत श्रच्छा व्यवहार था, इसी लिए जब वह ई० स० १६१२ में मोड़ासे की तरफ़ गया तो वहां की प्रजा ने उसका वड़ा ज्ञाद्र किया। वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१६) मे वह नरासेंहगढ़ गया, तव वहां के राजा श्रर्जुनसिंह ने उसके हाथ से कॉटन फ़ैन्टरी का शिला-न्यास करवाया। अपने सरदारो के साथ उसका प्रशंस-नीय व्यवहार रहा । उसने भारतवर्ष के सभी वड़े वड़े श्रफ़सरों श्रौर राजा महाराजाओं आदि से मित्रता का सम्बन्ध बढ़ाया। भारत के वाइसराय लॉर्ड मिटो, हार्डिज शौर चेस्सफोर्ड महारावल के उत्तम श्राचरण से प्रसन्न रहे। ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया तथा वीकानेर, कोटा, सिरोटी, शलवर, नरसिंहगढ़, सैलाना, सीतामऊ श्रादि राज्यो के गरेशों के साथ उसका धनिष्ठ सम्बन्ध रहा और पिछले समय में वह काशी के भारत-धर्म-महामंडत का सहायक भी हो गया था।

श्रपने राज्य मे महारावल ने कई नवीन भवन वनाए उनमें से घीरपुर की कोठी, विजयगढ़ पर महल श्रादि सुख्य हैं। उसने गैवसागर भील में गरारावल के बनावे हुए एक शिव-मंदिर वनाने का कार्य श्रारम्भ किया, गरान श्रादि परन्तु वह उसके समय में पूर्ण न हो सका। श्रपनी माता हिम्मतकुंवरी की स्वृति मे उसने वनेश्वर में महालदमी का मंदिर यनवाया श्रोर देव-सोमनाथ श्रादि मिदरों का जीगोंद्वार करवाया।

वि० सं० १६७३ (ई० सन् १६१६) अप्रेल से ही महारावल का स्वास्थ्य खराव हो गया था, इसलिए वह जलवायु परिवर्तनार्थ पांच छः

|   | विषय                               | · ~               | Ę                   | ष्ठिकि |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|
|   | राजमाता के अनुयायियों द्वारा मंत्र | नी तिलोकदास क     | ा मारा जाना         | १३६    |
|   | मेड्तिया सरदारासिंह का बनकोड़      | । के सरदार        | , -                 |        |
| _ | भारतसिंह को मार डालना              | •••               | ,004                | १३६    |
|   | होलकर के सेनापति जेनरल रामव        | शेन का सरदारों व  | ते                  |        |
|   | शांत करना                          |                   |                     | १३७    |
|   | विरोधी सरदारों का षड्यन्त्र श्री   | र राजमातां की मृ  | त्यु                | १३८    |
| ŧ | महारावल का बंदीगृह से मुक्त हो     | ाना श्रौर ऊंमा सू | <b>एमा</b>          |        |
|   | को मरवाना                          |                   |                     | १३६    |
|   | हूंगरपुर पर उदयपुर के महाराण       | ा भीमसिंह की पु   | नः चढ़ाई            | १३६    |
|   | सिंधिया के सेनाध्यत्त सदाशिवरा     | व की डूंगरपुर प   | र चढ़ाई             | १४०    |
|   | महारावल का देहांत 🕖 😬              | ***               | <b>6</b> à <b>4</b> | १४०    |
| ল | सर्वन्तार्सिह (दूसरा)              | •••               | ***                 | 180    |
|   | सिंधियों-द्वारा डूंगरपुर की बरव    | ादी ''            | •••                 | १४०    |
|   | सरकार अंग्रेज़ी से संधि            | è • •             | •••                 | १४२    |
|   | श्रंग्रेज़ सरकार का खिराज नियत     | त होना '''        | •••                 | १४६    |
|   | मंत्रियों का परिवर्तन              | • • •             | 0 <b>&gt;</b>       | १४द    |
|   | श्रंग्रेज़ सरकार का भीलों को दब    | ाकर इक़रारनाम     | । लिखवाना           | १४६    |
|   | महारावल का शासन-कार्य से वं        | चित होना          | ***                 | १५१    |
|   | प्रतापगढ़ से कुंवर दलपतसिंह,व      | ता गोद आना        | •••                 | १४२    |
|   | महारावल श्रौर कुंवर दलपतसिंह       | ह में विरोध       | * * *               | १४३    |
|   | कुंवर दलपतसिंह का प्रतापगढ़        | का स्वामी होना    | * • •               | १५४    |
|   | श्रधिकार-प्राप्ति के लिए महाराव    | ल का उद्योग       | * * a               | १४४    |
|   | हिम्मतिसंह को गोद लेने के सम       | वन्ध में बखेड़ा   | • • · ·             | १४४    |
|   | श्रंग्रेज़ सरकार का महारावल क      | ो दृन्दावन भेजना  | * • •               | १५६    |
|   | महारावल की राणियां श्रौर संतर्     | ते …              | •••                 | १४६    |
|   | महारावल के समय के ताम्रपत्र :      | और शिलालेख        | • • •               | 22/9   |

महारावल की वीमारी महीने तक भारतवर्ष में भ्रमण करता रहा। वहां से श्रीर मृत्यु लौटने पर उसे टाइफॉइड बुख़ार हो गया। खुयोग्य विकित्सकों द्वारा इलाज होने पर भी विरोष लाभ न हुआ और उसका स्वास्थ्य दिन दिन विगड़ता ही गया। ऐसी स्थिति में भी उसने राज्य-कार्य में कोई बुटि न होने दी। यूरोपीय महायुद्ध के समय वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में भारत में भी इन्फ्लुएंज़ा रोग का भीषण रूप से आक्रमण हुआ। हूंगरपुर में भी वह फैल गया और वहां नित्य २४-३० आदमी मरने लगे। ता० ३१ अक्टूबर को उस( महारावल )पर भी उसी बीमारी का आक्रमण हुआ और वि० सं० १६७४ कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १६१८ ता० १४ नवम्बर) को ३१ वर्ष की युवावस्था में उसने इस असार संसार से प्रयाण किया।

महारावल की दो राणियों से चार कुंवर—लद्मणसिंह, वीरभद्रसिंह, वागेन्द्रसिंह श्रोर प्रद्युझिसिंह—तथा एक पुत्री रमाकुंवरी का जन्म हुआ, महारावल की राणियां जिनमें से पहले तीन कुमार और कुंवरी बड़ी महाश्रीर संतित राणी की तथा चौथा कुंवर दूसरी महाराणी की सन्तान है। राजकुमारी रमाकुंवरी का जन्म वि० सं० १६६७ (ई० स० १६११) में हुआ। वह बांकानेर (काठियावाड़) के भालावंशी राजकुमार प्रतापसिंह को ब्याही गई है।

महारावल विजयसिंह सदाचारी, सरलिचत्त, धर्मशील, निर्भीक और शिल्प एवं चित्रकला का प्रेमी था। उसने अपने राज्य-काल में प्रजा पर

महारावल का कभी अत्याचार नहीं किया। वह सिंह की शिकार कां व्यक्तित्व प्रेमी और बंदूक का निशाना लगाने में कुशल था। उदारस्वभाव होने के कारण सार्वजनिक कार्यों में वह सदा तत्पर रहता था। राज्याधिकार मिलने के पश्चात् उसने केवल दस वर्ष ही राज्य किया तो भी इस अविध में उसने नियत दान-पुग्य के अतिरिक्त दीन-दुखियों की सहायता तथा सार्वजनिक संस्थाओं को बहुत-कुछ दान किया। वह प्रवन्ध-कुशल और योग्य शासक था। प्रत्येक धर्म को वह समदृष्टि से देखता और

किसी का पत्तपात नहीं करता था। उसकी शासन-प्रणाली तथा सौजन्य-से पोलिटिकल अफ़लर तथा प्रजाजन प्रसन्न रहे। वह अपने नौकरो की सेवा को पहचान उनकी योग्य सेवा का पुरस्कार देता, विद्वानी को अपने पास रख उनकी सहायता करता श्रीर लोकहितैपी कार्यों मे सदा श्रागे रहता था। विद्यार्थी-जीवन में संस्कृत की शिक्षा न मिलने पर भी उसने संस्कृत में योग्यता प्राप्तकर राम-गीता की टीका की। अपने काव्य-प्रेम के कारण र्डिंगल काव्यों में उसकी श्रच्छी गति हो गई थी। वह शिव और रामचन्द्र का परम-भक्त था, धार्मिक ब्रन्थों को वड़ी श्रद्धा से सुनता श्रौर उनके श्रनु-सार श्राचरण करता था । प्राचीन स्थानो को वह श्रादर से देखता श्रौर यथासाध्य उनका जीर्णोद्धार कराता था । श्रपने देश के रीति-रस्म, चाल-ढाल, घेश-भूपा श्रादि उसे वहुत पसंद थे । यह योग्य<sup>े</sup> देशवासियों को राज्य-सेवा मे रखना पसंद करता, उन्हे योग्य पद देता श्रौर उच्च शिचा के लिए स्रपने यहां के विद्यार्थियों को राज्य-व्यय से बाहर भेजता था। उसने इंजीनियरी और डाक्टरी की शिक्ता के लिए विद्यार्थियों को रुड़की तथा इंदोर भेजकर उन्हें उन विषयो की शिक्ता दिलाई । श्रायुर्वेदिक चिकि-त्सा के लिए उसने अपने नाम पर "विजय आयुर्वेदिक श्रौपधालय तथा चिकित्सालय'' स्थापित-किया । चहु-विवाह की बुरी प्रथा को हानिकारक क्षानते हुए भी उसने श्रपनी वीमारी के दिनों मे दूसरां विवाह कर मानसिक दुर्वलता को व्यक्त किया।

उसका क़द लंवा, शरीर सुडौल श्रीर भरा हुश्रा, वर्ण गौर तथा चेहरा प्रभावशाली था।

## महारावल लच्मणसिंहजी

महारायल लदमणसिंहजी का जन्म वि० सं० १६६४ फाल्गुन सुदि ४ (ई० स० १६० ता० ७ मार्च ) शनिवार को हुआ और अपने पिता का जन्म भीर गरीनशीनों स्वर्गवास हो जाने पर वि० सं० १६७४ कार्तिक सुद्धि १२ (ई० स० १६१ ता० १४ नवम्बर) शुक्रवार को ११ वर्ष की आयु में राज्य के स्थामी हुए।



श्रीमान् रायरायां महाराजाधिराज महारावल श्रीलद्मण्सिंहजी वहादुर



महारावल विजयसिंह ने श्रपने देहांत के समय एक वसीयत लिख दी थी। तद्नुसार महारावल के वालक होने से राज्य-प्रबन्ध दिल्ली राजपूताना के पोलिटिकल एजेंट मेजर डी॰ एम॰ फील्ड के निरीक्ष राज्य-प्रवन्ध ज्ञला में कोंसिल-द्वारा होने लगा। प्रधान पद पर पुनः मुंशी गरीशराम रावत नियत हुआ और मुख्य-मुख्य मामलों में राजमाता देवेन्द्रकुमारी की भी सम्मति ली जाने लगी।

वि० सं० १६७६ मार्गशीर्ष (ई० स० १६१६ नवम्बर) में महारावल शिक्षा प्राप्ति के लिए अजमेर मेयोकॉलेज में भरती हुए। वि० सं० १६७६ महारावल की शिक्षा और (ई० स० १६२०) में इनका पहला विवाह भिनगा पहला विवाह नरेश की राजकुमारी से बनारस में हुआ।

कोंसिल-द्वारा शासन-प्रबन्ध अच्छा होने से राज्य पर जो कुछ ऋण था, वह सब चुका दिया गया और वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) तक लोकोपयोगी कार्यों की ओर पांच लाख रुपये की बचत भी रही। लदमण-गेस्ट

कौंसिल की कि हाउस, विजय अस्पताल (देवेन्द्र-ज़नाना वॉर्ड सहित) श्रीर हाई-स्कूल की नवीन इमारतें बनवाई गई। विजय-राजराजेश्वर मंदिर श्रीर पडवर्ड सागर का अधूरा काम सम्पूर्ण कराया गया। शिक्षा की बन्नति के लिए हाईस्कूल तक की पढ़ाई की व्यवस्था हुई श्रीर चिकित्सा-विभाग में भी वहुत सुधार हुशा।

महारावल ने अजमेर के मेयोकॉलेज की डिप्लोमा परी हा में उत्तीर्ण हो कर पोस्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोर्स का अध्ययन करने के महारावल साहब की पश्चात् वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२७) में अपने अनुयूरोप-यात्रा भव और ज्ञान की वृद्धि के लिए यूरोप यात्रा के लिए प्रस्थान किया और पांच महीनों के पश्चात् अक्टोबर मास में वहां से लौटे।

वि० सं० १६८४ फाल्गुन विद १० (ई० स० १६२८ ता० १६ फरवरी)
गुरुवार को एजेन्ट गर्वनर जेनरल राजपूताना ने इंगरपुर में दरवार कर
राज्याधिकार महारावल साहव को शासन-सम्बन्धी समस्त श्रिधिकार
मिलना सौंप दिये। श्रवतक उन्हें शासनाधिकार प्राप्त हुए थोड़ा

ही समय हुआ है, तो भी इन्होंने अपने को सुयोग्य शासक सिद्ध किया है। इनके सुशासन से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। राज्य की आर्थिक स्थित प्रन्तोपत्रद है शौर प्रजा भी संतुप्त है। ये शिल्पकला से अनुराग रपते हैं। इनके शासनकाल में कितने ही नये भवन वने हैं और वनते ही जाते हें। राज्य में सर्वत्र मोटर चलने लायक मार्ग वना दिये गये हैं। वेगार की प्रधा मिटा दी गई है। भील लोगों के कृषि में लग जाने से उनकी लूट खतोट की शिकायत कम हो गई है। विद्या की भी इनके समय में यथेप्ट वृद्धि हुई है और देहात में भी कितनी ही नई पाठशालाएं खुल गई हैं। राजधानी हूंगरपुर में प्रजा के आराम के लिए पानी का नल और विजली की रोशनी का प्रवन्ध हो गया है। ये वृद्धिमान, सचरित्र, उदार, मिलनसार और सरल प्रकृति के नरेश हैं। आसेट के प्रेमी होने पर भी ये वाघ के शिकार को वहुधा पसंद करते हैं। आभी इनका इतिहास लिखने का समय नहीं धाया है तो भी इनके शासनकाल में डूंगरपुर राज्य के उज्ज्वल भविष्य के चिह्न दिएगोचर होते हैं।

इनके दो विवाह हुए हैं, उनमें से भिनगावाली वड़ी महाराणी के गर्भ से एक राजकुमारी का जन्म हुँछों है। दूसरा विवाह वि० सं० १६८४ महारावल के विवाह वैत्र (ई० स० १६२८ मार्च) में कृष्णगढ़ के महाश्रीर सतति । राजा मदनसिंह की कुंबरी से हुआ, जिसके उदर से दो राजकुमारी और दो महाराजकुमार उत्पन्न हुँए हैं।

# ग्यारहवां अध्याय

# महारावल के समीपी सम्बन्धी और मुख्य-मुख्य सरदार

हूंगरपुर राज्य में छोटे-चड़े कई सरदार हैं, जो तीन विभागों में विभक्त हैं। मेवाड़ को मांति वहां भी पहले और दूसरे दरजे के सरदार 'सोलह' और 'बत्तीस' कहलाते हैं। तीसरे दरजे मे छोटे-छोटे टांकेदार और मुंआफ़ीदार हैं जो 'गुंडावंदी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। महारावल के नज़दीकी रिश्तेदारों के ठिकाने अर्थात् सावली, ओडां और नांदलीवाले ताज़ीमी सर-दार हैं तथा वे हवेली वाले कहलाते हैं।

पहले दरज़े के सरदारों में कितने एक ठिकाने पुराने हैं और कुछ नये। पहले दरजे के सरदारों में उपरोक्त तीनों हवेलियों सिहत इस समय चौदह ठिकाने हैं, जिनको महारावल की तरफ़ से ताज़ीम और पैर में स्वर्ण पहनने का सम्मान प्राप्त है। पहले ये सरदार अपने ठिकानों की आसामियों के दीवानी और फौजदारी मुक़द्दमें स्वयं फ़ैसल करते थे, परन्तु स्वेच्छाचार के कारण वि० सं० १६२५ (ई० स० १८६८) के लगभग उनके ये अधिकार जाते रहे। सरदारों को खिराज के अतिरिक्त नियत सवार और पैदलों के साथ महारावल की सेवा में विद्यमान रहना पड़ता है। विना राज्य की आज्ञा के उन्हें दत्तक लेने का अधिकार नहीं है। जागीरदार की मृत्यु हीने पर नवीन जागीरदार तलवार चंदी का नज़राना देता है तभी वह वहां का स्वामी समभा जाता है। जिस व्यक्ति को जागीर मिली हो, उसके घंश में कोई न हो तो उस जागीर पर राज्य का अधिकार हो जाता है।

प्रथम वर्ग के सरदारों में सबसे वड़ी श्राय वनकोड़ा के सरदार की है, जिसका श्रनुमान पचीस हज़ार रुपये वार्षिक किया गया है। दो सरदार ऐसे हैं, जिनकी दस हज़ार से सत्रह हज़ार तक की श्राय है। सात ठिकाने ऐसे हैं जिनकी श्राय पांच हज़ार से दस हज़ार वार्षिक तक कृती

गई है। वाकी अन्य सरदारों के एक हज़ार से पांच हज़ार तक की जागीरें हैं। पहले दरजे के सरदारों में वनकोंड़ा, पीठ, वीछीवाड़ा, मांडव, ठाकरड़ा, चीतरी, लोड़ावल, वमासा और सेमलवाड़ावाले चौहान हैं। सोलज व रामगढ़ के सरदार सीसीदिया चूंडावत; सावली, ओड़ां और नांदलीवाले महारावल के वंश के गुहिलोत श्रहाड़ा हैं।

दूसरे दरजे के सरदारों के ठिकानों की (जिनको बत्तीस कहते हैं) संत्या इस समय पन्द्रह है। उनमे पादरड़ी बड़ी, पादरड़ी छोटी, गडमाला, घगेरी, साकोदरा, चोखली, गामड़ा, वामनिया और वालाई के सरदार चोहान, मांडा का सरदार सोलंकी, पारड़ा-सकानी, पारड़ा थूर का सरदार सीसोदिया चूंडावत, नठावा का सरदार सीसोदिया राणावत, खेड़ा का सरदार कछवाहा और गामड़ी व मांडवा के सरदार गहलोत श्रहाड़ा हैं। इनमें सबसे बड़ी श्राय का ठिकाना साकोदरा है, जिसके लगभग चार हज़ार की जागीर है।

हूंगरपुर राज्य में चौहान सरदारों का वड़ा समूह है। वे नाडोल के चौहानों के वंशज हैं और नाडोल की अवनित के समय वागड़ में जाकर वसे। वहां उनका वड़ा विस्तार हुआ। वे वागड़िये चौहान कहलाते हैं। जब वागड़ राज्य का वटवारा होकर उसके दो राज्य हूंगरपुर और यांसवाड़ हुए तब कितने ही चौहान वांसवाड़े की अधीनता में चले गये और कितने एक हूंगरपुर में रहे। वागड़ में इन चौहानों की स्थिति सामान्य ही रही, पर सामृहिक वल अच्छा होने से वे शक्तिशाली माने जाते थे और अवसर विशेष पर उनकी वड़ी जमीयत एक जित हो जाती थी, जिससे कितने ही वर्षों तक इन दोनों राज्यों की वागड़ोर उन लोगों के हाथ में रही।

#### महारावलजी के संगे भाई

# पूंजपुर

पृंजपुर का महाराज वीरमद्रसिंह, महारावल विजयसिंह का दूसरा पुत्र छोर वर्त्तमान महारावलजी का सहोद्र भाई है। उसका जन्म वि० सं० १६६४ फाल्गुन सुदि ८ (ई० स० १६०६ ता० २७ फरवरी) को महारावल विजयसिंह की ज्येष्ठ महाराणी देवेन्द्रकुमारों के गर्भ से हुआ। प्रारंभिक शिला इंगरपुर में प्राप्तकर वह अपने आता (वर्त्तमान महारावल साहब) के साथ उच्च शिला प्राप्ति के लिए मेयोकॉलेज (अजमेर) भेजा गया, जहां ई० स० १६२६ में उसने डिण्लोमा परीला पास की । फिर उसने इंग्लेंड जाकर ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की।

भूतपूर्व महारावल विजयसिंह ने अपनी विद्यमानता में ही वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१७) में उस (वीरभद्रसिंह )को 'महाराज' की उपाधि देकर पूंजपुर का पट्टा प्रदान किया। इस समय वह डूंगरपुर राज्य के मुसाहिब आला का कार्य करता और लोकप्रिय सरदार है।

## करोली

करोली का महाराज नागेन्द्रसिंह, महारावल विजयसिंह का तीसरा कुंवर है। वि० सं० १६७० फाल्गुन ( अमांत, पूर्णिमांत चेत्र ) विद ७ ( ई० स० १६१४ ता० १८ मार्च ) को महाराणी देवेन्द्रकुमारी के उदर से उसका जन्म हुआ। प्रारम्भिक शिचा समाप्त कर वह वि० सं० १६७६ ( ई० स० १६२२ ) में अजमेर मेयोकॉलेज में प्रविष्ट हुआ, जहां उसने वि० सं० १६८७ ( ई० स० १६३० ) में डिप्लोमा परीचा पास की। अनन्तर उसने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर मे भरती होकर ई० स० १६३४ में आगरा यूनिवर्सिटी की बी० ए० की परीचा पास की और सबसे प्रथम रहा। इस समय वह इंग्लैंड में उच्च परीचा के लिए अध्ययन कर रहा है।

भूतपूर्व महारावल विजयसिंह ने श्रपने जीवनकाल में ही वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१७) में उसको 'महाराज' पदवी देकर करोली की जागीर दी। तब से वह करोली का महाराज कहलाता है। वह निरिभमानी श्रीर होनहार युवक है।

## महाराज प्रद्यम्नसिंह

महाराज प्रद्यम्निसंह महारावल विजयिसह का चतुर्थ पुत्र श्रीर

धर्तमान महारावल साहव का सबसे छोटा भाई है। उसका जन्म वि० सं० १६७४ मार्गशिर्ष (श्रमांत, पूर्णिमांत पौष) विद ४ (ई० स० १६१८ ता० १ जनवरी) को वांकानेर राज्यांतर्गत सिंघावदर के भाला ठाकुर की पुत्री सज्जन- फुमारी के उदर से हुआ है। वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में उसने राजकोट के राजकुमार कॉलेज की डिप्लोमा परीक्ता पास की और श्रब वह मेयोकॉलेज (श्रजमेर) में पोस्ट डिप्लोमा की परीक्ता के लिए श्रध्ययन कर रहा है।

#### हवेलीवाले

#### सावली

सावली के सरदार गुहिलोतवंशी (श्रहाडा) हैं श्रौर ठाकुर उनकी उपाधि है।

महारावल गिरधरदास का एक पुत्र हरिसिंह था, जिसको सावली की जागीर मिली। हरिसिंह का पांचवां वंशधर जसवन्तसिंह हुआ, जिसके

राणीमंगे की ख्यात में सावली की वंशावली केसरीसिंह से श्रारम्भ कर उसके धीड़े क्रमश. जयसिंह, श्रजीतिसिंह के नाम देकर उसका उत्तराधिकारी धीरतिसिंह को वत-लाया है। यहां हरिसिंह, पृथ्वीसिंह श्रीर रत्निसिंह का नाम नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि फेसरीसिंह का वंश श्रजीतिसिंह तक रहकर समाप्त हो गया हो श्रीर फिर हरिसिंह पा वंशज धीरतिसिंह वहां का स्वामी हुश्रा हो। इसी से सैयद सफटरहुसेन ने उसे हिरिसिंह पा वंशज लिया हो।

<sup>(</sup>१) वड़वा श्रोर राणीमंगे की ख्यात में सावली के स्वामी को महारावल गिरधरदास के पुत्र केसरीसिंह का वंशज लिखा है। राणीमंगे की ख्यात में गिरधरदास के एक पुत्र का नाम हरिसिंह लिखा है, परन्तु उसको कौनसा टिकाना मिला श्रीर उसनी श्रोलाद में कौन है, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं है। सैयद सफ़दरहुसेनख़ां ने सावलीवालों को हरिसिंह के वंशज वतलाये हैं। उसी के श्राधार पर यहां सावली के सरदार को हरिसिंह का वंशज लिखा है।

<sup>(</sup>२) वंशकम—(१) हरिसिंह (२) पृथ्वीसिंह (३) रत्नसिंह (४) धीरतिसह (४) जालिमिसिंह (६) जसवन्तिसिंह (७) श्रभयिसिंह (६) गुलाविसिंह (६) शंभुसिंह (१०) गुमानिसह ।

# ( %)

# द्ववां अध्याय

# महारावल उदयसिंह (दूसरे ) से वर्त्तमान समय तक

| विपय                                    |             |          | पृष्ठांक |
|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|
| उदयसिंह ( दूसरा )                       | ***         | •••      | १४६      |
| गोद लेने के वारे में श्रंश्रेज़ सरकार क | त निर्णय    | •••      | १४६      |
| महारावल उदयांसिंह को सावली से गो        | दि लाना     | ***      | ३४६      |
| मदारावल उदयासिंह का गद्दी यैठना         | ***         | •••      | १६०      |
| स्रमा श्रभयसिंह श्रोर सोलंकी उदर्या     | संह को      | ***      |          |
| राज्य-कार्य से पृथक् करना               | ***         | ***      | १६१      |
| महाराज्ञकुमार का जन्म "                 | •••         | •••      | १६१      |
| महारावल का स्थतः राज्य-कार्य चला        | ना '''      | •••      | १६२      |
| सन् १=४७ ई० का विद्रोह श्रीर महा        | रावल की र   | हायता    | १६२      |
| महारायल को गोद लेने की सनद मिल          | तना         | • • •    | १६२      |
| महारावल की द्वारिका यात्रा              | •••         | •        | १६३      |
| देशोन्नति की श्रोर महारावल का ध्या      | न '''       | 4 • •    | १६४      |
| भीलां का उपद्रव                         | ***         | • •      | १६४      |
| सग्दागं के दीवानी श्रोर फ़ौजदारी वे     | - श्राधिकार | छिन जाना | १६६      |
| मुतिः मां के लेन-देन का श्रददनामा       | • • •       | •••      | १६७      |
| वि॰ तं॰ (६२४ का भीषण स्रकाल             | • • •       | •••      | १७१      |
| त हिन्यों हो मारने की राजपूती प्रथ      | या को रोकन  | π •••    | १७१      |
| मदारा ख का राजपूताने में श्रमण          | •••         | •••      | १७२      |
| कोटे के मदाराव शत्रुशाल का श्राति       | थ्य करना    | ***      | १७२      |
| जसलमेर के महारायल वेरिशाल के            | साथ         | ***      |          |
| मदागवल की राजकुमारी का                  | विवाद्द     | •••      | १७२      |
| र उगाउ हमार गुंमानसिंद का विवाह         |             |          | १७३      |
| के तल निदालनन्द का मृत्यु               | ***         | ***      | १७३      |
|                                         |             |          |          |

चार पुत्र श्रिमेसिंह, मैकंसिंह, उदयसिंह श्रीर लक्षमनसिंह हुए। जसवन्त-सिंह का उत्तराधिकारी श्रिमेसिंह हुआ श्रीर उदयसिंह इंगरपुर की गद्दी पर बैठा। लक्षमनसिंह को श्रोडां श्रीर मैकंसिंह को मांडवा की जागीर मिली। श्रिमेसिंह का पुत्र गुलावसिंह निःसन्तान था, इसलिए उसने श्रपने भाई मैकंसिंह के पुत्र शंभुसिंह को गोद लिया। उस(शंभुसिंह)का उत्तराधिकारी गुमानसिंह हुआ, जो सावली का वर्त्तमान सरदार है।

## ओडां

त्रोडां के स्वामी महारावल गिरधरदास के छोटे पुत्र हरिसिंह के वंशज हैं।

सावली के ठाकुर जसवन्तिसिंह के चार पुत्र थे, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र श्रमेंसिंह के वंशज सावली के स्वामी हैं। तीसरा पुत्र उदयसिंह हूंगरपुर राज्य का स्वामी हुआ। चौथे लदमणिसिंह को उदयसिंह ने महारावल हो जाने पर वि० सं० १६१६ (ई० स० १८४६) में ओडां की जागीर और पैर में सुवर्ण पहनने की प्रतिष्ठा प्रदान की, जिससे उसकी गणना प्रथम वर्ग के सरदारों में हुई। लदमणिसिंह नि:संतान था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई मैकंसिंह मांडवावाले के चौथे पुत्र परवतिसिंह को दत्तक लिया। उसका पुत्र नाहरिसिंह ओडां का वर्त्तमान स्वामी है।

## नांदली

नांदली के स्वामी महारावल जसवन्तसिंह (प्रथम) के वंशज हैं श्रीर ठाकुर उनका खिताव है।

- (१) देखो साबली का वृत्तान्त ए० २००, टिप्पण संख्या २।
- (२) वंशक्रम—(१) लन्मणसिंह, (२) परवतसिंह, (३) नाहरसिंह।

"रूलिंग प्रिंसिज़, चीक्स एंड लीडिंग प्रसोनेजिज़ इन् राजपूताना एगड अजमेर" के अब तक के संस्करणों में महाराज लच्मणिसह को महारावल जसवन्तिसह का वंशज बतलाया है, जो ठीक नहीं है। वह तो सावली के ठाकुर जसवन्तिसंह का पुत्र था, जैसा कि बड़वे और राणीमंगे की ख्यात तथा राज्य के पत्रादिक से ज्ञात होता है।

महारावल जसवन्तर्सिह ( प्रथम ) का दूसरा पुत्र फ़तहसिंह था, जिसके पौत्र प्रतापसिंह को महारावल खुमाण्सिंह ने नांदली की जागीर दी। प्रतापसिंह का क्रमानुयायी देवीसिंह हुआ। उसके पश्चात् हिन्दूसिंह श्रौर दिम्मतिसंह क्रमशः नांदली के स्वामी हुए। महारावल जसवन्तिसंह (दूसरे) ने, जब प्रतापगढ़ का कुंचर दलपतींसह पुनः प्रतापगढ़ जाकर अपने दादा सामंतर्सिह की गद्दी वैठ गया, तव हिम्मतर्सिह के पुत्र मोहकमसिंह को गोद लेना चाहा, जो वास्तव में हक़दार भी था, परन्तु इस कार्य में उसने शंप्रेज़ सरकार की श्राज्ञा न ली। सूरमा श्रभयसिंह श्रौर सोलंकी उदय-सिंह भी, जो उस समय हुंगरपुर राज्य के कर्चाधर्चा थे, महारावल के इस कार्य के विरुद्ध थे। इस गोद के मामले में जव उपद्रव वढ़ने की श्राशंका हुई तो सरकार ने महारावल को मोहकमसिंह को गोद लेने से रोक दिया, परन्तु फिर भी उक्त दोनों सरदारों ने उपद्रव कर ही दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि महारावल जसवन्तसिंह बुन्दावन भेजा गया श्रौर नांदली का ठाकुर दिम्मतसिंह केंद्र हुआ तथा महारावल उदयसिंह (दूसरा) सावली से गोद जाकर डूंगरपुर के सिंहासन पर वैठा । उसने वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४८) में उस( हिम्मतसिंह )को क़ैद से मुक्त कर नांद्ली का पट्टा पीछा वहाल कर दिया। हिम्मतसिंह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र मोह-कमसिंह नांदली का स्वामी हुआ। उसके पीछे उम्मेदसिंह और फ़तहसिंह भमशः नांदली के ठाकुर हुए। फ़तहसिंह का पुत्र जसवन्तसिंह इस समय गांदली का स्वामी है।

# ताजीमी सरदार वनकोड़ा

यनकोड़ा के सरदार वागड़िये चौहान हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है। नाडोल के राजा आसराज (अध्वराज) के वंशजो में से मुंधपाल वागड़

<sup>(</sup>१) वंशकम—(१) फतहासिंह, (२) पृथ्वीसिंह, (३) प्रतापसिंह, (४) देवी-मिंह, (४) हिन्दृसिंह, (६) हिम्मतिसिंह, (७) मोहकमिंसिंह, (६) उम्मेदिसिंह, (२) फ्ताइसिंद (दूसरा), (१०) जसवन्तिसिंह।

भें चला गया। जब मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) ने वि० सं० १५७७ (ई० स० १५२०) में ईडर के रार्वे रायमल राठोड़ की सहायतार्थ निज़ामुल्मुल्क (मिलकहुसेन वहमनी) पर, जो गुजरात के सुल्तान मुज़फ्कर शाह की तरफ़ से ईडर का हाकिम था, चढ़ाई की उस समय शहमद-नगर की लड़ाई में मुंधपाल का वंशज चौहान इंगरसी बड़ी वीरता से लड़-कर मारा गया। उसके कई आई-बेटे भी मारे गये शौर इंगरसी के पुत्र कान्हिसह ने वड़ी वीरता दिखलाई।

श्रहमद्नगर के किले के द्रवाज़े के किवाड़ तोड़ने के लिए जय हाथी श्रागे वढ़ाया गया, तब वह उनमें लगे हुए तीदण मालों के कारण द्रवाज़े पर मुहरा न कर सका। यह देख कर बीर कान्हसिंह ने भालों के श्रागे खड़े हो कर हाथी को श्रपने बदन पर भों क देने के लिए महावत से कहा। निदान महावत के वैसा ही करने पर हाथी ने कान्हसिंह पर मोहरा किया जिससे कियाड़ तो दूर गये, पर कान्हसिंह का शरीर छिन्न-भिन्न हो जाने से उसकी मृत्यु हो गईं । इंगरसी का छोटा पुत्र लालसिंह गुजरात के सुल्तान बहा दुरशाह की चित्तोड़ गढ़ की चढ़ाई के समय काम श्राया। उसकी महारावल पृथ्वीराज ने बोरी का पहा दिया था।

लालसिंह के पुत्र वीरभानु और महारावल सहसमल का परस्पर विरोध हो गया था, जिससे उसने उसकी जागीर छीन ली, तो भी वह (वीरभानु) राजद्रोही न हुआ। महारावल पूंजा के समय महाराणा जगत्- सिंह ने अपने प्रधान अल्पराम काविडये को ससैन्य डूंगरपुर पर भेजा, तो उस (वीरभानु) का पुत्र सूरजमल महारावल की सेना के साथ रहकर लड़ता हुआ काम आया। इस स्वामिभिक्त के उपलब्ध में उस (सूरजमल) के पुत्र परसा को बनकोड़े की जागीर दी गई। परसा का सातवां वंशधर

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैससी की ख्यात, भाग पहला, पृ० १६६।

<sup>(</sup>२) वहीं, भाग पहला, ए० १७०, टिप्पण १।

<sup>(</sup>३) वंशक्रमः—(१) परसा, (२) केसरीसिंह, (३) मार्वासिंह, (४) लालं सिंह, (४) नाहरसिंह, (६) पृथ्वीसिंह, (७) जालिमसिंह, (८) भारतसिंह,

भारतिसह महारावल फ़तहिसह के समय वि० सं० १८४७ (ई० स० १८००) में मेड़ितया राठोड़ सरदारिसह के हाथ से भारा गया, जिससे उसके पुत्र परवतिसह को मूंडकटी में एक गांव दिया गया। परवतिसह का पांचवां वंशधर सज्जनिसह इस समय वनकोड़े का सरदार है श्रीर वांसवाड़े राज्य की तरफ़ से भी मौर गांव उसकी जागीर में है।

#### पीठ

पीठ के सरदार भी चौहान मुंधराज के वंशज हैं और ठाकुर उनकी पदवी है। मुंधराज के वंश मे चौहान वाला हुआ, जिसका पुत्र हाथी था। उसका पौत्र अखेराज हुआ, जिसने महारावल आसकरण के समय पीठ की जागीर पाई। अखेराज के पश्चात् अभैराम, दयालदास, खुजानसिंह, अमरिसंह, जेतसिंह, वक़्तसिंह, स्रजमल और केसरीसिंह कमशः पीठ के स्वामी हुए। केसरीसिंह निःसंतान था, इसलिए साकोदरा से दीपसिंह दत्तक लिया गया। दीपसिंह का उत्तराधिकारी जोरावरसिंह हुआ जिसका पुत्र संग्रामसिंह पीठ का वर्त्तमान सरदार है, जो इस समय महारावल के हाउस-होल्ड का ऑफ़िसर है।

#### वीछीवाडा

वीछीवाड़े के सरदार पूरिवये चौहान हैं और ठाकुर उनकी उपाधि है।

वि० सं० १४६४ (ई० स० १४२७) में मेवाड़ के महाराणा संग्राम-सिंह (सांगा) और मुगल वादशाह वावर के वीच वयाना के पास खानवें के मेवान में युद्ध हुआ, उस समय मैनपुरी (इटावा) की तरफ़ से चौहान चन्द्रमान ४००० सवारों के साथ आकर महाराणा की सेना में सम्मिलित हुआ और उक्त युद्ध में मारा गया, जिसके वंशजों के अधिकार में मेवाड़ में वेदला और पारसोली के सरदार हैं। चन्द्रभान के पुत्रों में से एक

<sup>(</sup>३) परवतिमह, (१०) वीरमदेव, (११) केंसरीसिह (दूसरा), (१२) दल-पर्नीयइ (१३) किंगनिसह, (१४) सज्जनिसह।

दलपत था, जिसका वेटा केशवराव हुआ, जो डूंगरपुर के महारावल की सेवा में जा रहा। उसका पुत्र सामंतिसह (शामिसह) हुआ, जिसको वहां पर वीछीवाड़े की जागीर मिली। सामंतिसिंह का १० वां वंशघर धीरतिसिंह था, जिसके तीन पुत्र इंद्रसिंह, अमर्रिसह और नाहरसिंह हुए। धीरतिसिंह के पीछे इंद्रसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, पर वह निःसन्तान था, इसिलिए उसका छोटा भाई अमर्रिसह वहां का स्वामी बना, किन्तु वह भी अपुत्र मरा इसलिए उसके कुटुंवियों में से मोहवतिसिंह वीछीवाड़े का स्वामी हुआ, जो इस समय विद्यमान है।

#### मांडव

मांडव के सरदार चौहान हैं श्रौर ठाकुर उनकी उपाधि है। वनकोड़ा के चौहान ठाकुर लालसिंह के तीन पुत्र नाहरसिंह, सुर-तानसिंह श्रौर दौलतसिंह थे। नाहरसिंह वनकोड़े का स्वामी रहा श्रौर

<sup>(</sup>१) कर्नल वॉल्टर ने अपनी पुस्तक 'बायोग्राफ़िकल रकेचिज़ ऑव दि चीप्रस ऑव मेवाइ' के पृ० १४ में बेदले की पीढ़ियों में चन्द्रभान और संग्रामसिंह के बीच समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपसेन और दलपत के नाम दिये हैं, जिनको एक दूसरे का पुत्र मानना ठीक नहीं है, क्योंकि खानवे का युद्ध वि० सं० १४८४ (ई० स० १४२७) में हुत्रा और संग्रामसिंह वि० सं० १६२४ में अकवर की चित्तोड़ की चढ़ाई के समय मारा गया। इन दोनों घटनाओं के बीच केवल ४० वर्ष का अन्तर है, जो बहुत थोड़ा है। इस अवस्था में चन्द्रभान और संग्रामसिंह के बीच में ६ पीढ़ी का होना नितांत असंभव है। संभव है कि चन्द्रभान और संग्रामसिंह के वीच के नामवाले (समरसी, भीखम, भीमसेन, देवीसेन, रूपसेन और दलपत) चन्द्रभान के पुत्र हों। भाटों की ख्यातों में इतिहास के अंधकार की दशा में चौदहवीं शताब्दी के बाद के भी कई नाम उलट-पुलट लिखे गये हैं। इसी प्रकार उन्होंने इतिहास के अंधकार की दशा में इन छ: नामों को चन्द्रभान के पुत्र न लिखकर क्रमशः एक दूसरे के पुत्र लिख दिया हो।

<sup>(</sup>२) वंशकम—(१) केशवराव, (२) सामंतिसंह, (३) जगत्सिह, (४) रामिसंह, (४) जोरावरिसंह, (६) श्रमोपिसह, (७) तब्तिसंह, (८) कुशलिसह, (६) पृथ्वीसिंह, (१०) सूजा, (११) बब्तिसिंह, (१२) धीरतिसिंह, (१३) इन्द्र-सिंह, (१४) श्रमरिसंह, (१४) मोहञ्वतिसह।

सुरतानसिंह ने महारावल शिवसिंह के समय अच्छी सेवा की, जिससे उक्त महारावल ने वि० सं० १८१७ (ई० स० १७६०) में उसको १२ गांव जागीर में दिये। तय से उसकी गणना ताज़ीमी सरदारों में होकर मांडव का अलग ठिकाना क़ायम हुआ। सुरतानसिंह का पुत्र प्रतापसिंह हुआ, जिसके पांच वेटे थे, उनमें से ज्येष्ठ पक्षसिंह मांडव का स्वामी रहा। दूसरे वेटे दुरजनसिंह को ठाकरड़े का पृष्टा मिला और तीसरा अर्जुनसिंह गड़ी (बांस-वाड़ा राज्य) गोंद गया (इंगरपुर राज्य में गड़ी के सरदार का मुख्य गांव चीतरी है)। पक्षसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मेंक्सिंह हुआ। मेंक्सिंह का तीसरा वंशधर दलपतिसिंह निःसंतान था, जिससे वर्त्तमान सरदार उम्मेदिसिंह गामड़ा से गोंद गया। वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से यहां के सरदार को नवागांव जागीर में है।

#### ठाकरड़ा

ठाकरङ्ग के सरदार चौहान हैं श्रीर ठाकुर उनकी उपाधि है।

मांडव के ठाकुर प्रतापिसह का दूसरा पुत्र दुर्जनिसह महारावल फतहिसह के समय राजमाता के वध-कर्चा ऊमा सूरमा को पकड़ लाया, जिसपर उक्त महारावल ने दुर्जनिसिंह को ठाकर के का पष्टा दिया । दुर्जनिसिंह निःसंतान था, इसलिए उसका छोटा आई अर्जुनिसिंह उसका उत्तराधिकारी वना, परन्तु वह वांसवाड़ा राज्य के गढ़ी (चीतरी-डूंगरपुर राज्य) के सरदार के यहां गोद गया, तव उस (अर्जुनिसिंह )का छोटा भाई भीमिसिंह ठाकर के का स्वामी हुआ। भीमिसिंह के पुत्र गुलाविस्ह ने महारावल उदयिस (दूसरे) के समय छुछ वर्ष तक डूंगरपुर राज्य के मंत्री-पद का कार्य किया था। गुलाविसह के छोटे भाई दौलतिसिंह को गामड़े की जागीर

<sup>(</sup>१) वंशकम—(१) सुरतार्नासह (२) प्रतापिसह (३) पद्मासिह (४) भेरुनिसह (४) द्वगरिसह (६) सूरजमल (७) दलपतिसह (६) उम्मेदिसह ।

<sup>(</sup>२) वरंगकम—(१) दुर्जनसिंह (२) श्रर्जुनसिंह (३) भीमसिंह (४) नुतावसिंह (४) उदयसिंह (६) केसरीसिंह (७) विशनसिंह (६) दुर्गा-नारायणसिंह।

मिली। उसं( गुलावसिंह) के पश्चात् उसका पुत्र उदयसिंह तथा उसके पीछे केसरीसिंह ठाकर के का स्वामी हुत्रा। उस( केसरीसिंह) का पौत्र दुर्गानारायणसिंह इस समय वहां का सरदार है श्रीर वांसवा के की तरफ़ से खेड़ा रोहानियां उसकी जागीर में है।

# सोलज ।

सोलज के स्वामी मेवाड़ के सुप्रसिद्ध रावत चूंडा के वंशधर हैं श्रौर ठाकुर उनकी उपाधि है।

सलूंबर के रावत कृष्णदास के एक पुत्र विट्ठलदास का वंशधर रूपसिंह था। उसे डूंगरपुर के महारावल रामसिंह ने सोलज की जागीर दो। रूपसिंह के पश्चात् पूंजा, वुधसिंह, रत्नसिंह, कुवेरसिंह श्रीर गुलावसिंह वहां के सरदार हुए, परन्तु उस( गुलावसिंह )के संतान न होने से उसका भाई दुर्जनसिंह ठिकाने का स्वामी हुआ। दुर्जनसिंह के भी कोई संतान न थी, इसीलिए पारड़े से मोहबतसिंह को गोद लिया। उसका पौत्र फ़तहसिंह सोलज का वर्त्तमान सरदार है।

#### बमासा ।

वमासा के स्वामी चौहानों की माधावत शाखा से हैं श्रीर वे ठाकुर कहलाते हैं।

चौहान माधोसिंह का पुत्र आसकरण और उसका सूरतसिंह हुआ। सूरतिसिंह का बेटा उम्मेदिसह और उसका नाहरिसह था। नाहरिसह का प्रयोत्र हंमीरिसह था। उसके पश्चात् भवानीिसह, उदयसिंह, फतहिंसह और

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—(१) रूपसिंह, (२) पूंजा, (३) बुधसिंह, (४) रत्नसिंह, (४) कुबेरसिंह, (६) गुलाबसिंह, (७) दुर्जनसिंह, (६) मोहवतसिंह, (६) पहाड़-सिंह, (१०) फ़तहसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशक्रम—(१) माधोसिंह, (२) श्रासकरण, (३) सूरतसिंह, (४) उम्मेदिंसह, (४) नाहरसिंह, (६) जालिमसिंह (७) दलेलिसिंह, (६) संगरि-सिंह, (१०) उदयसिंह, (११) फ्रतहिंसह, (१२) लालिसिंह।

लालसिंह क्रमशः वमासा के ठाकुर हुए। महारावल विजयसिंह के समय वहां के ग्रंतिम सरदार लालसिंह की निःसंतान मृत्यु हो जाने पर वह ठिकाना खालसा कर लिया गया, परन्तु फिर वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१७ ता० १८ जुलाई) को उसी खानदान के ठाकुर सज्जनसिंह को श्राजीवन के लिए ठिकाना प्रदान किया गया, जो इस समय वहां का सरदार है।

## लोड़ावल

लोड़ावल के स्वामी चंद्रभानोत चौहान हैं श्रौर ठाकुर उनका खिताव है।

महारावल पूंजा के समय चौहान मनोहरसिंह को लोड़ावल की जागीर मिली। उसके पीछे वाघिसह, स्रतिसिंह, माधोसिंह, वानिसंह, हिन्दू सिंह, जोधिसिंह, रणिसंह, भैकंसिंह और विजयसिंह कमशः लोड़ावल के स्वामी हुए। वर्त्तमान सरदार सज्जनसिंह, विजयसिंह का प्रपौत्र है।

#### रामगढ़ ।

रामगढ़ के स्वामी चूंडावत सीसोदिये हैं श्रौर प्रसिद्ध रावत चूंडा के वंशधर हैं। उनका खिताव रावत है।

सलूंबर के रावत कृष्णदास का दसवां पुत्र विट्ठलदास था। उसके पुत्र रणछोड़दास के तीसरे वेटे कुशलसिंह का पुत्र कीतिसिंह एक दिन महारावल रामसिंह के समय हूंगरपुर गया और महारावल के वादल महल में उहरा। श्राज्ञा लिये विना ही महारावल के महल में उहरने से महारावल उस पर विगड़ उठा और तत्काल ही उसे वंदूक का निशाना वनाया। इस प्रकार उसके मारे जाने से चूंडावत उसका वदला लेने के लिए तैयार हो गये।

<sup>(</sup>१) वंशकम—(१) मनोहरासिह, (२) वाघिसह, (३) सूरतिसह, (४) माघोसिह, (४) वानिसह, (६) हिंदूसिंह, (७) जोधिसह, (६) रेग्सिह, (६) नेस्ंसिह, (१०) विजयसिंह, (११) किशोरिसह, (१२) शिवसिंह, (१३) सजनिसह।

कीर्तिसिंह के कुटुम्बियों ने संलूंबर (मेवाड़) के रावत की सहायता पाकर ड्ंगरपुर पर चढ़ाई की, उस समय महारावल ने उनका वल
अधिक देखकर सुलह के लिए प्रयत्न किया और विवश होकर उस
(कीर्तिसिंह) के पुत्र विजयसिंह को मूंडकटी में दो गांव धताणा और
रामगढ़ देकर इस कलह को शांत किया। वि० सं० १८१० (ई० स०
१७५३) में मेवाड़ के महाराणा प्रतापिलंह (दूसरे) ने विजयसिंह को उसकी
अच्छी सेवा के एवज़ में थाणे का पट्टा दिया और वि० सं० १८२४ में महाराणा अरिसिंह (दूसरे) ने मेवाड़ के गृह-कलह के समय अच्छी सेवा
करने के उपलद्य में उसको रावत का खिताब दिया। विजयसिंह के पुत्र
स्रज्ञमल ने ख़ुदादादखां सिंधी को, जिसने महारावल जसवंतसिंह (दूसरे)
को केंद्र कर रक्खा था, मार डाला। स्रज्जमल के पश्चात् गंभीरसिंह हुआ।
अनंतर उसका पुत्र प्रतापिसिंह उक्त ठिकाने का स्वामी हुआ। प्रतापिसिंह का
उत्तराधिकारी उसका पुत्र खुमाणसिंह हुआ। खुमाणसिंह का वेटा वदनसिंह इस समय रामगढ़ का सरदार है । राज्य की और सेउपर्युक्त ठिकाना
मूंडकटी में मिलने से वहां का खिराज माफ्न है।

# चीतरी

चीतरी के सरदार चौहान शाखा के चात्रिय हैं श्रीर बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से भी उनको गढ़ी की बड़ी जागीर है तथा उनकी उपाधि राव है।

वनकोड़ा के ठाकुर परसा के पुत्र केसरीसिंह का एक वेटा अगर-सिंह था, जो वांसवाड़े जा रहा और वहां उसने जागीर प्राप्त की। अगर-सिंह का पुत्र उदयसिंह, डूंगरपुर के महारावल शिवसिंह के समय मोरी के ठाकुर को, जो वागी हो गया था, पकड़ लाया। उस सेवा के एवज़ उसे वि० सं० १८१० (ई० स० १७४३) में चीतरी और घाटे का पहा मिला,

<sup>(</sup>१) वंशक्रम—(१) विजयसिंह, (२) सूरजमल, (३) गंभीरसिंह, (४) प्रतापसिंह, (४) खुंमाणसिंह, (६) वदनसिंह।

<sup>(</sup>२) मेवाइ में थाये का ठिकाना दूसरे दर्जे (वन्तीस) के सरदारों मे है।

जो उसकी मृत्यु के पीछे ज़न्त हो गया था। उदयसिंह का पुत्र जोधसिंह हुआ और जोधसिंह के वेटे जसवन्तसिंह के निःसन्तान होने से ठाकर हे से अर्जुनसिंह वहां पर गोद गया, जिसने सिंधियों के उपद्रव के समय हूं गरपुर राज्य की अच्छी सेवा की। इसके उपलच्य में वि० सं० १८७२ (ई० स० १८१४) में महारावल जसवन्तसिंह ने चीतरी व घाटे की जागीर उसे पुनः प्रदान की। अर्जुनसिंह का पुत्र रह्नसिंह था, जो मेवाड़ के महाराणा शंभुसिंह का श्वसुर था। वि० सं० १६२८ (ई० स० १८७१) में उक्त महाराणा ने उसे ताज़ीम और वांह-पसाव की इज्जत देकर राव का खिताव दिया। वह भी निःसन्तान था, इसलिए ठाकर हे से गंभीरसिंह को वि० सं० १६२८ (ई० स० १८०१) में गोद लिया, किन्तु उसके भी संतान महीं हुई, जिससे उसने ठाकर हे से अपने भाई उदयसिंह के पुत्र संग्रामसिंह को गोद लिया। संग्रामसिंह भी अपुत्र मरा तव गामड़ा गांव से रायसिंह गोद लिया गया, जिसका पुत्र हिस्मतिसिंह चीतरी (गढ़ी) का वर्त्तमान सरदार है।

#### सैंमलवाड़ा ।

संमलवाड़ा के सरदार चीहान हैं और ठाकुर उनकी पदवी है।
गाडोल के चौहान राव आसराज (अश्वराज) का एक वंशधर
गुंधपाल वागड़ में चला आया, जिसके वंश में चौहान वाला हुआ, जिसका
पुत्र टूंगरसी वीर राजपूत था। वाला का एक पुत्र हाथी था जिसके वंशजों
में अर्थूणा (वांसवाड़े में) का ठिकाणा मुख्य है। हाथी के पौत्र रामासंह
के दो पुत्र कपूर और किशना हुए। कपूर अपने पिता का उत्तराधिकारी
हुआ और किशना के आठवें वंशधर वलवन्तांसंह को महारावर्ल शिवांसंह

<sup>(</sup>१) वंशकम—(१) उदयसिंह (२) जोधसिंह (३) जसवंतर्सिंह (४) प्रार्द्वनसिंह, (४) रानसिंह, (६) गभीरसिंह, (७) संक्रामसिंह, (६) रायसिंह, (१) हिस्मतिसिंह।

<sup>(</sup>२) वंशकम—(१) वलवंतसिंह, (२) श्रजवसिंह, (३) सरदारसिंह, (३) प्रतापसिंह, (३) प्रतापसिंह, (३) प्रतापसिंह, (३) प्राप्तसिंह, (३) फल्याणसिंह, (६) मानसिंह, (३) केमरोनिंह, (१०) गोपालसिंह, (११) कालूसिंह।

| विषय                                                     |            |        | पृष्ठाङ्क |  |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--|
| महाराणा सज्जनसिंह का बीछीवाड़े में सु                    | क्राम      |        | १७३       |  |
| महारावल की तीर्थयात्रा                                   | •••        | •••    | १७४       |  |
| कर्नल इक्षी का महारावल के लिए तम                         | ाग घ निशा  | न लाना | १७४       |  |
| महारावल-द्वारा नयें मन्दिरों की प्रतिष्ठ                 |            | •••    | १७४       |  |
| सायर की श्राय ठेके पर देना                               | •••        | •••    | १७४       |  |
| मनुष्यगणना ''' '''                                       | •••        | •••    | १७६       |  |
| महाराणी देवड़ी का देहान्त                                | •••        | •••    | १७६       |  |
| महारावल की आबू यात्रा                                    | •••        | •••    | ३७६       |  |
| महाराजकुमार का दूसरा विवाह                               | •••        | •••    | १७६       |  |
| सरदारों की बैठक का भगड़ा                                 | •••        | ***    | १७७       |  |
| उद्यविलास महल का बनना                                    | •••        | •••    | १७८       |  |
| श्रस्पताल का खुलना                                       |            | •••    | १७८       |  |
| महाराजकुमार का देहांत                                    | ***        | •••    | १७=       |  |
| पाठशाला की स्थापना                                       | •••        | •••    | १७८       |  |
| महारावल के प्रतिकूल सरदारों की शि                        | कायतें     | •••    | ३७१       |  |
| वांसवाड़ा के महाराजकुमार का डूंगरपु                      | र में रहना | • • •  | ३७१       |  |
| म्यूनीसिपल कमेटी की स्थापना                              | •••        | ***    | 308       |  |
| महारावल के लोकोपयोगी कार्य                               |            | •••    | 3019      |  |
| महारावल के बनवाये हुए महल आदि                            | • • •      | •••    | 309       |  |
| महारावल के मुख्य सुख्य शिलालेखादि                        | •••        | •••    | १८०       |  |
| महारावल का देहांत                                        | ***        | •••    | १८१       |  |
| महारावल के विवाह श्रौर संतति                             | ***        | ***    | १८१       |  |
| महारावल का व्यक्तित्व                                    | <b>**</b>  | •••    | १८२       |  |
| विजयसिंह                                                 | 640        | •••    | १८३       |  |
| राजपूताने के दिलाणी राज्यों के लिए पृथक् पोलिटिकल एजेन्ट |            |        |           |  |
| की नियुक्ति 😬                                            | ***        | 142    | १द३       |  |

ने संमलवाड़े की जागीर दी। बलवंतिसंह के पीछे अजबसिंह, सरदारसिंह, प्रतापिसंह, परवितसिंह, भारतिसंह, करवाणिसंह और मानिसंह क्रमशः सेंमलवाड़ा के स्वामी हुए। मानिसंह का उत्तराधिकारों केसरीसिंह हुआ, परन्तु वह शीघ्र ही पर गया और उसके कोई संतान न थी इसिलए उसका चचा गोपालिसिंह (मानिसिंह का भाई) सेंमलवाड़े का स्वामी हुआ, जिसकी वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में मृत्यु हुई। उसको महारावल विजयसिंह ने वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१७) में ताज़ीम देकर सम्मानित किया। गोपालिसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र काल्सिंह हुआ, जो सेंमलवाड़े का वर्त्तमान सरदार है।

# द्वितीय श्रेणी के सरदार

| नम्बर | ठिकाना         | खांप               | उपाधि सहित      | विशेष |
|-------|----------------|--------------------|-----------------|-------|
|       |                |                    | सरदार का नाम    | वृत्त |
| १     | वालाई          | चौहान              | ठाकुर रूपसिंह   | ı     |
| ર,    | वगेरी          | चौहान              | ठा० खुंमाणसिंह  | •     |
| ર     | पादरड़ी (बड़ी) | चौहान              | ठा॰ प्रतापसिंह  |       |
| ષ્ટ   | साकोदरा        | चौहान              | ठा० शिवसिंह     | ,     |
| પ્ર   | मांडा          | सोलंकी             | ठा० जवानसिंह    |       |
| દ્    | नठावा          | सीसोदिया (राणावत)  | ठा० जसवंतासिंह  |       |
| છ     | पारडा-सकानी    | सीसोदिया (चुंडावत) | ठा० उम्मेदसिंह  |       |
| Я     | चीखली          | चौहान              | डा॰ मोतीसिंह    |       |
| 3     | गामड़ी-स्राड़ा | गेहलोत (श्रहाड़ा)  | टा० विजयसिंह    |       |
| १०    | मांडवा         | गेहलोत (श्रहाड़ा)  | ठा० उम्मेदसिंह  |       |
| ११    | घड़माला        | चौहान              | ठा० सरूपसिंह    |       |
| १२    | खेड़ा कछवासा   | कञ्चाहा            | ठा० द्लेलसिंह   |       |
| १३    | पादरड़ी (छोटी) | चौहान              | टा० हिम्मतासिंह |       |
| १४    | गामड़ा वामनिया | चौहान              | ठा० रणजीतासिंह  |       |
| १४    | पारङ़ा थूर     | सीसोदिया(चुंडावत)  | ठा० गुमानासिंह  |       |

#### परिशिष्ट संख्या १

# गुहिल से लगाकर वागड़ राज्य के संस्थापक सामंतिसंह तक मेवाड़ के राजाओं की वंशावली ।

- १ गुहिल
- २ भोज
- ३ महेन्द्र
- ध नाग (नागादित्य)
- ४ शीलादित्य (शील) वि० सं० ७०३
- ६ अपराजित वि० सं० ७१८
- ७ महेन्द्र (दूसरा)
- प्र कालभोज (वापा) वि० सं० ७६१-५१०
- ६ खुंमाण वि० सं० ८१०
- १० मत्तर
- ११ भर्त्रभट (भर्त्रपट्ट)
- १२ सिंह
- १३ खुंमाण (दूसरा)
- १४ महायक
- १४ खुंमाण (तीसरा)
- १६ भर्त्तभट (भर्त्तपष्ट दूसरा) वि० सं० ६६६,१०००
- १७ ऋल्लट वि० सं० १००५, १०१०
- १८ नरवाहन वि० सं० १०२८
- १६ शालिबाहन
- २० शक्तिकुमार वि० सं० १०३४
- २१ अंबाप्रसाद्
- २२ शुचिषमी

२३ नरवर्मा २४ कीर्तिवर्मा २४ योगराज २६ बैरट २७ हंसपाल २८ वैरिसिंह २६ विजयसिंह वि॰ सं॰ ११६४, ११७३ ३० अरिसिंह ३१ चोड़सिंह ३२ विकमसिंह ३३ रणसिंह (कर्णसिंह) सीसोदे की राया शासा मेवाद की रावल शाखा माहप राइप ३४ चेमसिंह कुमारसिंह ३४ सामतसिंह वि० सं० १२२८-३६ पहले मेवाङ का फिर वागड़ का राजा हुआ।

# परिशिष्ट संख्या २ धागड़ राज्य के संस्थापक महारावल सामंत्रसिंह से लगाकर वर्त्तमान समय तक की ट्रंगरपुर के राजाओं की वंशावली

|                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | भि                                                                                                                                                                                     | षेक के सं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तवत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नाम                            |                                                                                                                                                                                        | राणीमंगे की ख्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वांसवाड़े से प्राप्त एक<br>(युरानी वंशावली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | थिलालेखों से ज्ञात स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अन्थकत्तों के मतानुसार<br>गहीनशीनी का संवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| त सामंतसिंह                    | १२६६                                                                                                                                                                                   | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२२⊏-१२३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जयतसिंह                        | o                                                                                                                                                                                      | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | १३०४                                                                                                                                                                                   | १३३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२७७-१२६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विजयसिंह<br>( जयसिंह )         | o                                                                                                                                                                                      | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३०६–१३०⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| देवपालदेव                      | १३१६                                                                                                                                                                                   | १३६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>बीरसिंहदेव</b>              | १३३४                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३४३–१३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भचुंड                          | १३६०                                                                                                                                                                                   | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इंगरसिंह                       | १३८८                                                                                                                                                                                   | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कर्मसिंह                       | ३४४६                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कान्हड़देव                     | १४४१                                                                                                                                                                                   | १२८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रतापसिंह<br>(पाता)           | १४६३                                                                                                                                                                                   | १४०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गोपीनाथ<br>(गजपाल,<br>गोपाल या |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| નવા)                           | र्४६≒ (                                                                                                                                                                                | १४४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | {8=3- <b>{</b> 8€=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | त सामंतिसह<br>जयतिसह<br>सीहड़देव<br>विजयिसह<br>(जयसिह)<br>देवपालदेव<br>बीरसिहदेव<br>भच्जंड<br>इंगरसिह<br>कर्मसिह<br>कर्मसिह<br>कान्हड़देव<br>प्रतापसिह<br>(पाता)<br>गोपीनाथ<br>(गजपाल, | नाम क्षित्र क्षामंतिस्ह १२६६ जयतिस्ह १३०४ विजयसिंह १३१६ विजयसिंह १४१६ विजयसिंह १४१६ विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १३६० विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १३६० विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १३६० विजयसिंह १३६० विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १३६० विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १३६० विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १३६० विजयसिंह १४६६ विजयसिंह १४६६ | नाम  सिषेक के से  प्रिक्त के से  प् | नाम  स्मिन्न हैं सामंतिसिंह  स्मिन्न हैं से १३६४  विजयसिंह  जयसिंह  श्रेष्ट १३६४  विजयसिंह  सम्बंड १३६०  हें गरसिंह  सम्बंड १३६०  हें गरसिंह  सम्हंड १४६६  सम्हंड १४६६ | नाम  सिषंक के संवत्  प्रिक्त के संवत्व  प्रिक्त |

|        |                                  | ,,,,,, | ,,,,,,,,,,, | ~~~~~ | ~~~~~~~   |      |
|--------|----------------------------------|--------|-------------|-------|-----------|------|
| महाराव | ल सोमदास                         | १४१३   | o           | १४१३  | १४०६-१४३६ | 0    |
| 71     | गंगदास<br>( गांगेव या<br>गांगा ) | १५३६   | १ध⊏१        | १५३६  | १४३६-१४४३ | १५३६ |
| ,,     | उदयसिंह                          | १४६१   | १५०४        | १४६१  | १४४४-१४८१ | 0    |
| "      | पृथ्वीराज                        | १४८३   | १४१=        | १४८६  | १४८६-१६०४ | १४८४ |
| ,,     | श्रासकरण                         | १५६६   | १४८६        | १५६६  | १६०७–१६३६ | 0    |
| ,,     | सेंसमल                           | १६०७   | १६२३        | १६०७  | १६३७-१६६२ | १६३७ |
| "      | कर्मसिंह<br>(दूसरा)              | १६६३   | १६२४        | १६६३  | १६६४      | १६६३ |
| 17     | पुंजराज<br>( पूंजा )             | १६६६   | 0           | १६६६  | १६६=-१७१३ | १६६६ |
| 77     | गिरधरदास                         | १७१७   | १६४४        | १७१३  | १७१४-१७१७ | १७१३ |
| ,,     | जसवंतसिंह                        | १७२३   | १६६०        | १७१७  | १७२२–१७४४ | १७१७ |
| 1)     | खुंमाणसिंह                       | १७४८   | 0           | १७४८  | १७४१–१७४⊏ | १७४८ |
| "      | रामसिंह                          | १७६०   | १७००        | १७४⊏  | १७४६–१७≂६ | १७४६ |
| "      | शिवसिंह                          | १८०७   | १७२८        | १७८६  | १७=७–१=४२ | १७८७ |
| 33     | वैरिशाल                          | १=४१   | १७≂३        | 0     | १८४२–१८४६ | १८४२ |
| ,,     | फ़तहसिंह                         | १८४७   | १७८६        | 0     | १८४०-१८६४ | १८४७ |
| "      | जसवन्तर्सिहै<br>( दूसरा )        | १८६०   | १८०७        | o     | १८६४-१८६८ | १८६४ |
| 11     | उदयसिंह<br>( दूसरा )             | १६०४   | १६०३        | o     | 0         | १६०३ |
| 23     | विजयसिंह                         | १६५४   | १६५५        | o     | o         | १६५४ |
| 17     | लच्मण्सिंहजी<br>(विद्यमान)       | 0      | o           | o     | o         | १९७४ |
|        |                                  | •      | •           | 1     | '         |      |

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ १६०२ पीप सुदि ६ को वृन्दावन में मृत्यु हुई।

#### परिशिष्ट-संख्या ३

## ईंगरपुर राज्य के इतिहास का कालक्रम

# महारावल सामन्तसिंह से गंगदास तक

| वि० सं०             | इं० स०  |                                                   |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------|
| १२२८                | ११७२    | सामन्तासिंह का जगत गांव का शिलालेखी               |
| (१२३१) <sup>9</sup> | (११७४)  | सामन्तसिंह का गुजरात के राजा अजयपाल की            |
|                     |         | युद्ध में घायल करना।                              |
| (१२३२)              | (११७४)  | सामन्तसिंह का मेवाड़ छोड़कर वागड़ में नया राज्य   |
|                     |         | स्थापित करना ।                                    |
| १२३६                | ३९७६    | सामन्तासंह के समय का बोरेश्वर के मंदिर का         |
|                     |         | शिलालेख ।                                         |
| १२४२                | ११८४    | गुहिलवंशी श्रमृतपाल का दानपंत्र ।                 |
| १२४३                | ११६६    | सोलंकी राजा भीमदेव के समय का दीवड़ा गांव का लेखे। |
| १२७७                | १२२१    | सीहड़देव का जगत गांव का शिलालेख।                  |
| १२६१                | १२३४    | सीहड्देव के समय का भैंकरोड़ गांव का शिलालेख।      |
| १३०६                | १२४०    | विजयसिंह के समय का जगत गांव के देवी के            |
|                     |         | मंदिर का शिलालेख।                                 |
| १३०८                | १२४१    | विजयसिंह के समय का भाड़ोल का शिलालेख।             |
| (१३४४)              | (१२८७)  | वीरसिंहदेव का राज्याभिषेक ।                       |
| १३४४                | १२८७    | वीरसिंहदेव का ताम्रपत्र ।                         |
| १३४६                | १२६३    | वीरसिंहदेव का बड़ोदे गांव का शिलालेख।             |
| 3388                | १३०२    | वीर्पसहदेव का वरवासा गांव का शिलालेख।             |
| १३४६                |         | वीरसिंहदेव का वमासा गांव का लेख।                  |
| (४४१४)              | (१३×़द) | र्द्दंगरसिंह का राजधानी डूंगरपुर चसाना।           |

<sup>(</sup>१)—() इस चिद्ध के भीतर दिये हुए संवत् श्रानुमानिक है, निश्चित नहीं। । दिन

|        |                              |      | ~~~~~ |      | ~~~~~~~           | ~~~~~ |
|--------|------------------------------|------|-------|------|-------------------|-------|
| महाराव | ल सोमदास                     | १४१३ | o     | १४१३ | १४०६–१४३६         | 0     |
| 71     | गंगदास                       |      |       |      |                   |       |
|        | ( गांगेव या<br>गांगा )       | १४३६ | १४≍१  | १४३६ | १४३६–१४४३         | १४३६  |
| ,,     | <b>उद्यासिं</b> ह            | १४६१ | १५०४  | १४६१ | १४४४-१४८१         | 0     |
| **     | पृथ्वीराज                    | १४⊏३ | १४१⊏  | १४८६ | १४८६-१६०४         | १४८४  |
| 23     | श्रासकरण                     | १५६६ | १४⊏६  | १४६६ | १६०७-१६३६         | 0     |
| 11     | सेंसमल                       | १६०७ | १६२३  | १६०७ | १६३७–१६६२         | १६३७  |
| "      | कर्मसिंह<br>( दूसरा )        | १६६३ | १६२५  | १६६३ | १६६४              | १६६३  |
| "      | पुंजराज<br>( पूंजा )         | १६६६ | 0     | १६६६ | <i>१६६⊏–१७१३</i>  | १६६६  |
| 37     | गिरधरदास                     | १७१७ | १६५५  | १७१३ | १७१४–१७१७         | १७१३  |
| "      | जसवंतसिंह                    | १७२३ | १६६०  | १७१७ | १७२२–१७४४         | १७१७  |
| 13     | खुंमाणसिंह                   | १७४= | o     | १७४≂ | १७४१–१७४≂         | १७४८  |
| 11     | रामसिंह                      | १७६० | १७००  | १७४८ | १७४६–१७⊏६         | १७४६  |
| 77     | शिवसिंह                      | १८०७ | १७२८  | १७≂६ | १७=७-१=४२         | १७≂७  |
| ,,     | <b>वै</b> रिशाल              | १८४१ | १७≂३  | o    | १८४२-१८४६         | १८४२  |
| 11     | फ़तहसिंह                     | १⊏४७ | १७⊏६  | 0    | १८४०-१८६४         | १८४७  |
| "      | जसवन्तर्सिहे<br>( दूसरा )    | १द६० | १≂०७  | o    | <i>१८६४-१८६</i> ८ | १८६४  |
| 27     | उदयसिंह<br>( दूसरा )         | ४०३३ | £03   | o    | 0                 | १६०३  |
| 23     | विजयसिंह                     | १६५४ | १६५४  | o    | o                 | १६५४  |
| "      | लच्मण्सिंहजी<br>( विद्यमान ) | 0    | ō     | o    | o                 | ४७३९  |
|        |                              |      |       |      |                   |       |

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ १६०२ पौष सुदि ६ को गृन्दावन में मृत्यु हुई।

#### परिशिष्ट—संख्या ३

### हूंगरपुर राज्य के इतिहास का कालक्रम

## महारावल सामन्तसिंह से गंगदास तक

| ई० स०  |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ११७२   | सामन्तासिंह का जगत गांव का शिलालेखं।                        |
| (११७४) | सामन्तसिंह का गुजरात के राजा श्रजयपाल की                    |
|        | युद्ध में घायल करना।                                        |
| (११७४) | सामन्तर्सिंह का मेवाड़ छोड़कर वागड़ में नया राज्य           |
|        | स्थापित करना।                                               |
| 3099   | सामन्तासिंह के समय का वोरेश्वर के मंदिर का                  |
|        | शिलालेख ।                                                   |
| ११८४   | गुहिलवंशी श्रमृतपाल का दानपंत्र ।                           |
| ११६६   | सोलंकी राजा भीमदेव के समय कादीवड़ागांव का लेख।              |
| १२२१   | सीहड्देव का जगत गांव का शिलालेख।                            |
| १२३४   | सीहड़देव के समय का भेंकरोड़गांव का शिलालेख।                 |
| १२४०   | विजयसिंह के समय का जगत गांव के देवी के                      |
|        | मंदिर का शिलालेख।                                           |
| १२४१   | विजयसिंह के समय का भाड़ोल का शिलालेख।                       |
| (१२≂७) | वीरसिंहदेव का राज्याभिषेक ।                                 |
| १२८७   | वीरसिंहदेव का ताम्रपत्र ।                                   |
| १२६३   | वीरसिंहदेव का वड़ोदे गांव का शिलालेख।                       |
| १३०२   | <b>घीरसिंहदेव का वरवासा गांव का शिलालेख</b> ।               |
| १३०२   | वीरसिंहदेव का वमासा गांव का लेख।                            |
| (£3%¤) | ट्टंगरसिंह का राजधानी ट्टंगरपुर वसाना।                      |
|        | (११७४) (११७४) ११७६ ११७६ ११८६ १२२१ १२८७ १२८७) १२८७ १२८७ १३०२ |

<sup>(</sup>१)—() इस चिद्ध के भीतर दिये हुए संवत् यानुमानित हैं, निश्चित नई। । । रूप

षि० सं० ई० स० १३६६ डेसां गांव की वावड़ी का शिलालेख। १४४३ गोपीनाथ का ठाकरड़ा गांव के शिव-मंदिर का १४२७ १४≒३ शिलालेख । १४३३ गुजरात के सुलतान श्रहमदशाह की वागड़ पर चढ़ाई। १४⊏६ मांडू के सुलतान महमूदशाह की चढ़ाई। १४१६ 3888 १४६६ सोमदास के समय की श्रांतरी गांव की प्रशस्ति। १४२४ (१४७४) मांडू के सुलतान ग्यासुदीन की चढ़ाई। (१४३०) १४७६ चीतरी गांव का शिलालेख। १४३६ १४७६ सोमदास का देहांत और गंगदास का राज्याभिषेक। १५३६ (१४६७) गंगदास का देहांत । (१४४४)

#### महारावल उदयसिंह ( प्रथम )

| (१४४४)         | ( <i>७३</i> ४३) | उदयसिंह की गद्दीनशीनी।                    |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| १४७०           | १४१४            | राठोड़ राव रायमल की सहायतार्थ उदयसिंह का  |
|                |                 | र्इंडर जाना।                              |
| १४७१           | १४१४            | निज़ामुलमुल्क को सज़ा देने के लिए श्रहमद- |
|                |                 | नगर जाना।                                 |
| (২০৫১)         | (१५१=)          | वागड़ राज्य के दो विसाग करना।             |
| १४८७           | १५२०            | गुजरात के सुलतान मुज़फ्फ़रशाह की वागड़ पर |
|                |                 | चढ़ाई।                                    |
| <b>१</b> ४⊏२   | १४२४            | गुजरात के शाहज़ादे वहादुरशाह को शरण देना। |
| <b>(१</b> ४=२) | (१४२४)          | घादशाह यावर के नाम के पत्र को छीनना।      |
| १४८३           | १४२६            | वहादुरशाह की वागड़ पर चढ़ाई।              |
| <b>{</b> ≭=3   | <i>१५२७</i>     | सानवे के युद्धे में उदयसिंह का देहांत ।   |
|                |                 |                                           |

## ( २२ )

| विषय                                     |                         |              | द्रवाक |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| रीजेंसी कींसिल की नियुक्ति               | 44.                     | ***          | १८४    |
| संवत् १६४६ का भीषण दुर्भिन               | •••                     | ••4          | १८४    |
| रीजेंसी कोंसिल-द्वारा शासनप्रवंध की न    | ाई व्यवस्था             | • • •        | १८४    |
| महारावल की शिक्ता                        | 444                     | 444          | १८६    |
| महारावल का विवाह श्रोर ज्येष्ठ महारा     | जकुमार का               | जन्म         | १८७    |
| महारावल को राज्याधिकार मिलना             | •••                     | **           | १८७    |
| दूरारे मद्दाराजकुमार का जन्म             | •••                     | 4.00         | १८७    |
| महारावल का शासन-कार्य                    | •                       | • •          | १८७    |
| सम्राद् सतम पडवर्ड का परलोकवास व         | प्रौर वर्त्तमा <b>न</b> | सम्राट् पञ्च | Ħ      |
| जार्ज की गद्दीनशीनी                      | ***                     | •••          | १८८    |
| मदारावल का श्रजमेर श्रौर शिमले जान       | п                       | •••          | १८८    |
| मदारायल का वंबई जाना                     | ***                     | ••           | रैयद   |
| मद्दारावल का दिली दरवार में जाना         | **4                     | •••          | १८६    |
| महारायल को चिताय मिलना                   | ***                     | • • •        | १८६    |
| तृतीय महाराजकुमार का जन्म                | • • •                   | •••          | १८६    |
| िंदन्द्-विश्व विद्यालय के शिलान्यासीत्स् | तव पर महार              | पवल का       |        |
| यनारस जाना "                             | • •                     | ***          | १६०    |
| महागवन का दोनो छोटे कुंवरों को ज         |                         | • •          | 280    |
| र्वापान गरोराराम रावत की पेशन और         | वात्रु मोहनह            | ताल का       |        |
| री गान बनना                              | ***                     | •••          | 03 \$  |
| मटागवन का दूसरा विवाद और चतु             | र्वि राजकुमार           | का जन्म      | १६०    |
| मदागाल का शासन सुधार                     | 4,9.4                   | ***          | 980    |
| मद्भागवता के सोकोपयोगी कार्य             | •                       | ***          | १८१    |
| प्रोपीय महायुद्ध में महारावन की स        |                         | ***          | १६१    |
| महाया ना मजानेन बार बन्य नरे             | यों से मंत्री           | सम्बन्ध      | १६२    |
| नदार वित के बनाये हुए महल आदि            | ***                     | * ***        | १६२    |
|                                          |                         |              |        |

#### महारावल पृथ्वीराज

| वि० सं०        | ई० स०  |                                                        |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------|
| १४८४           | १४२७   | पृथ्वीराज का राज्य पाना।                               |
| १४८४           | १४२७   | जगमाल श्रौर पृथ्वीराज में विरोध होना।                  |
| १४दद           | १४३१   | बहादुरशाह का जगमाल को आधा राज्य दिलाना।                |
| <b>१</b> ४६३   | १४३६   | महाराणा उद्यसिंह को लेकर धाय पन्ना का<br>इंगरपुर जाना। |
| १४६७           | १४४१   | भीलुड़ा गांव का शिलालेख।                               |
| ' १६००         | १४४३   | ंगोवाड़ी गांव का शिलालेख।                              |
| १६०४           | १४४७   | दोवड़ा गांव का शिलालेख।                                |
| (१६०६)         | (१४४६) | पृथ्वीराज का देहांत ।                                  |
|                |        | महारावल श्रासकरण                                       |
| (१६०३)         | (१४४६) | श्रालकरण की गद्दीनशीनी।                                |
| १६१३           | १४४७   | हाजीखां के युद्ध में श्रासकरण का महाराणा उदय-          |
|                |        | सिंह के साथ रहना।                                      |
| १६१७           | १४६१   | बनेश्वर के पासवाले द्वारिकानाथ के मंदिर की प्रशस्ति।   |
| (१६२१)         | (१४६४) | वाज़बहादुर का डूंगरपुर में रहना।                       |
| १६३०           | १४७३   | श्रामेर के कुंवर मानसिंह की चढ़ाई।                     |
| १६३३           | १४७६   | आ़सकरण का शाही सेवा स्वीकार करना।                      |
| १६३४           | १४७=   | महाराणा प्रतापसिंह का डूंगरपुर पर सेना भेजना।          |
| <b>(१६३</b> ४) | (१४७=) | जोधपुर के राव चन्द्रसेन का डूंगरपुर में रहना।          |
|                |        |                                                        |

महारावल संसमल

(१६३७)

(१६३७) (१४८०) सेंसमल का राज्याभिषेक । १६४३ १४८७ डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी

इंगरपुर की नौलखा वावड़ी की प्रशस्ति।

१६४७ १४६१ माधवराय के मंदिर की प्रशस्ति।

(१४८०) आसकरण का देहांत।

(१६६३) (१६०६) सेंसमल का देहांत

#### महारावल कर्मसिंह ( दूसरा ) वि० सं० ई० स० (१६०६) कर्मार्सेह की गद्दीनशीनी। (१६६३) (१६०६) वांसवाड़े के महारावल उप्रसेन से युद्ध। (१६६४) (१६०६) कर्मासिंह का देहावसान। (१६६६)

२२०

(१६६६)

१६८६

(१७१३)

**.**ऽ३६

# महारावल पुंजराज

मेवाड़ के कुंवर कर्ण्सिंह के नाम डूंगरपुर का १६१४ १६७२ फ़रमान होना। वादशाह शाहजहां से मन्सव पाना। १६२७ १६८४

(१६०६) पुंजराज की गद्दीनशीनी।

१६४३ गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति। १७०० (१६४७) पुंजराज का स्वर्गवास । (१७१३)

१६२६

#### महारावल गिरधरदास (१६४७) गिरधरदास की गद्दीनशीनी।

शाही सेना के साथ दिच्या मे जाना।

महाराणा राजसिंह के नाम डूंगरपुर का फ़रमान होना। १७१४ १६४८ (१६६०) महाराणा राजसिंह का डूंगरपुर पर सेना भेजना । (२७१७)

(१६६१) गिरधरदास का देहान्त। (१७१७)

# महारावल जसवंतिसंह

(१६६१) जसवन्तासिंह का राज्याभिषेक । (२७३७) १६७६ १७३२ राजसमुद्र की प्रतिष्ठा में महारावल का सम्मिलित होना ।

महाराणा राजसिंह की मंत्रणा-सभा मे जसवन्तर्सिह का सिमलित होना।

शाहज़ादे अकवर का डूंगरपुर जाना।

१६=१ १७३= (१६६१) जसवन्तासिंह का देहांत। (१३४=)

३७३

# महारावल खुंमाणसिंह

|              |        | महारावल खुमाणासह                               |
|--------------|--------|------------------------------------------------|
| वि० सं०      | ई० स०  |                                                |
| (१७४८)       | (१३३१) | खुंमाणसिंह का गद्दी बैठना।                     |
| १७४४         | १६६८   | महाराणा श्रमरसिंह का डूंगरपुर पर सेना भेजना।   |
| १७४६         | १७०२   | महारावल का देहांत।                             |
|              |        | -                                              |
|              |        | महारावल रामसिंह                                |
| १७४६         | १७०२   | रामार्सिह का राज्याभिषेक ।                     |
| १७७३         | १७१४   | वैद्यनाथ के शिवालय की प्रतिष्ठा पर महारावल का  |
|              |        | उद्यपुर जाना ।                                 |
| १७७४         | १७१७   | महाराणा संत्रामसिंह (दूसरे) को डूंगरपुर का     |
|              |        | फ़रमान मिलना।                                  |
| १७७४         | १७१७   | महाराणा संग्रामसिंह का डूंगरपुर पर सेना भेजना। |
| <b>₹७</b> ≂४ | १७२८   | डूंगरपुर से खिराज वस्त्ली का अधिकार ऊदाजी      |
|              |        | पंवार को मिलना।                                |
| १७⊏६         | १७२६   | राघोजी कदमराव श्रादि का डूंगरपुर में लूट-मार   |
|              |        | करना ।                                         |
| १७८६         | १७३०   | महारावल का देहांत।                             |
|              |        |                                                |
|              |        | महारावल शिवसिंह                                |
| १७⊏६         | १७३०   | शिवासिंह का राज्याभिषेक ।                      |
| (१७८६)       | (१७३०) | महाराणा संग्रामसिंह (दूसरे) का डूंगरपुर पर     |
|              |        | द्वाव डालना।                                   |
| १७६२         | १७३४   | बाजीराव पेशवा का डूंगरपुर जाना ।               |
| १८०२         | १७४६   | मल्हारराव होल्कर का डूंगरपुर जाना।             |

१८४२ १७८४ महारायल<sup>-</sup>का स्वर्गवासः।

### हूंगरपुर राज्य का इतिहास

## महारावल वैरिशाल

१८४७ १७६० महारायल का देहांत।

२२२

#### महारावल फ़तहसिंह

१८४० १७६० महारावल की गद्दीनशीनी । १८४० १७६४ महाराखा भीमसिंह की डूंगरपुर पर चढ़ाई ।

१८४४ १७६६ महाराणा भीमसिंह का डूंगरपुर को घेरना।

१८६२ १८०४ सदाशिवराव का डूंगरपुर से रुपये वसूल करना।

१८६४ १८०८ महारावल का परलोकवास।

#### महारावल जसवंतिसंह (दुसरा)

रद्र १८०८ महारावल का राज्य पाना l

१८६६ १८१२ सिंधियों का डूंगरपुर पर श्रिधिकार होना ।

१८७४ १८१८ श्रंग्रेज़ सरकार से संधि होना।

१८७६ १८२० खिराज़ वावत श्रहदनामा होना।

१८८० १८२४ श्रंग्रेज़ सरकार का भीलों को दवाना। १८८२ १८२४ कुंवर दलपतसिंह का प्रतापगढ़ से गोद श्राना।

१८६० १८३३ दलपतिसह का प्रतापगढ़ का स्वामी होना।

(१६०१) (१८४४) हिमातासिंह को गोद लेने का वखेड़ा।

१६०१ १८४४ महारावल का वृन्दावन भेजा जाना।

(१६०२) (१८४४) महारावल का चुन्दावन में स्वर्गवास F

महारावल उदयसिंह (दूसराः) १६०३ १८४६ उदयसिंह का ड्रॅगरपुर गोद श्रान्धः।

| वि० सं०      | ई० स०        |                                                     |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| १६०६         | १८४६         | सूरमा श्रभयसिंह एवं उदयसिंह सोलंको को राज्य         |
|              |              | कार्य से पृथक् करना।                                |
| 3038         | १८४२         | मुंशी सफ़दरखां का मुसाहव बनाया जाना।                |
| १६११         | १८४४         | महारावल-का पहला विवाह।                              |
| <b>१</b> ६१३ | १८४६         | महाराजकुमार खुंमाणासिंह का जन्म।                    |
| १६१४         | १८४७         | गद्र के समय की महारावल की सहायता।                   |
| १६१४         | १८१८         | महारावल का स्वतः राज्य-कार्य चलाना।                 |
| १६१८         | १८६२         | ड्गरपुर राज्य को गोद लेने की सनद मिलना।             |
| १६२१         | १८६४         | महारावल की द्वारिका-यात्रा।                         |
| १६२३         | १८६६         | दीवानी फ़ौजदारी कीं अदालतों का सुधार।               |
| १६२४         | १८६७         | भीलों का उपद्रव ।                                   |
| १६२४         | १८६८         | भीषण अकाल ।                                         |
| १६२४         | १८६६         | राजपूतो की लड़कियों को मारने की प्रथा को रोकना।     |
| १६२४         | १८६६         | मुलज़िमों के लेन-देन का क्रौलक्ररार।                |
| १६२६         | १८६६         | महारावल का राजपूताने का दौरा ।                      |
| १६२७         | १८७०         | कोटे के महाराव शत्रुशाल का इंगरपुर में मेहमान होना। |
| १६३०         | १८७३         | महाराजकुमारी का जैसलमेर विवाह होना।                 |
| १६३०         | <i>१८७</i> ४ | दीवान निहालचन्द की मृत्यु।                          |
| १६३१         | १८७४         | महाराजकुमार खुंमाणासिंह का रतलाम विवाह होना।        |
| १६३२         | १८७४         | महाराणा सज्जनसिंह का वीछीवाई मे मुक़ाम होना।        |
| १६३३         | १८७६         | शिवलाल गांधी को दीवान वनाना।                        |
| १६३३         | १८७६         | महारावल का तीर्थ-यात्रा को जाना।                    |
| 8 5 3 8      | १८७-         | महारावल को कैसरेहिन्द दरवार का तमगा व भंडा          |
|              |              | मिलना ।                                             |
| १६३६         | ३८५३         | महारावलं कां स्वर्णं कों तुलादान करना।              |
| 0,६३,९       | १८८०         | दाण ( चुंगी ) का नयां प्रवन्ध ।                     |
|              |              |                                                     |

## हूंगरपुर राज्य का इतिहास

२२४

ई० स० वि० सं० गेंजी का ठिकाना ज़ब्त होना । १६३७ १८५० राज्य मे प्रथमवार मनुष्यगणना होना। १८८१ १६३७ महाराणी देवड़ी का देहांत। १८=१ १६३८ महारावल की आवु-यात्रा। १८५२ १६३६ महाराजकुमार का दूसरा विवाह। १दद६ १६४३ सरदारों की वैठकीं का निर्णय होना। १८८७ १६४३ महारावल के पौत्र विजयसिंह का जन्म। १६४४ १८८७ महाराजकुमार का देहांत। १६४० १८६३ म्यूनीसिपेलिटी की स्थापना। १८६७ १६५४ र्द्द महारावल का देहांत। १६४४ महारावल विजयसिंह महारावल का राज्याभिषेक I १६५४ १८६८ १६५६ भीपण अकाल। १६०० महारावल का पहला विवाह। १६६३ 0039 ११६४ महाराजकुमार लदमण्सिंह का जन्म। १६०= महारावल को राज्याधिकार मिलना। १६६४ 3038 १६६४ महाराजकुमार वीरभद्रसिंह का जन्म। 3038 ०१३१ सम्राट् एडवर्ड सप्तम का परलोकवास। १६६७ १६६= १६११ महारावल का वम्वई जाना। १६२१ १६६ः महारावल का दिल्ली द्रवार में जाना। १६६६ १६१२ महारावल को ख़िताव मिलना। महाराजकुमार नागेन्द्रसिंह का जन्म होना। १६१४ 0258 यूरोपीय महायुद्ध का श्रारम्भ होना। १६७१ १६१४ १६७२ १६१६ हिन्दू युनिवर्सिटी के शिलान्यासोत्सव पर महारावल का वनारस जाना।

| वि० सं० | ई० स० |                                            |
|---------|-------|--------------------------------------------|
| १६७३    | १६१७  | महारावल का दोनों राजकुमारों को जागीर देना। |
| १६७४    | १६१७  | महारावल का दूसरा विवाह ।                   |
| १९७४    | १६१८  | महारावल का शासन-सुधार करना।                |
| १९७४    | 3939  | महाराजकुमार प्रद्युम्नसिंह का जन्म।        |
| १९७४    | १६१=  | महारावल का परलोकवास।                       |
|         |       |                                            |
|         |       | महारावल लच्मणसिंहजी                        |
| १६७४    | १६१८  | महारावल का राज्याभिषेक ।                   |
| ३६७६    | १६२०  | महारावल का प्रथम विवाह।                    |
| १६८४    | १६२७  | महारावल की यूरोप यात्रा।                   |
| १६८४    | १६२८  | महारावल को राज्याधिकार मिलना।              |
| १६८४    | १६२६  | महारावल का उसरा विवाह।                     |

#### परिशिष्ट—संख्या ४

## इंगरपुर राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन जिन पुस्तकों से सहायता ली गई उनकी सूची ।

#### संस्कृत और प्राकृत

#### संस्कृत-

पकलिंगमाद्यातम्य ।

कीर्तिकौमुदी (सोमेखर)।

तीर्थकरुप ( जिनप्रभस्रिर )।

पार्थपराक्रमव्यायोग ( परमार प्रह्वादन )।

राजप्रशस्तिमहाकाव्य ( रण्छोड़ भट्ट )।

सुरथोत्सवकाव्य ( सोमेखर )। इरिभूपणमहाकाव्य ( गंगाराम )।

#### प्राकृत-

पाइन्रलच्छीनाममाला ( धनपाल ) ।

पाइअसद्द-महाएण्वो (हरगोविन्ददास टीकमचन्द सेठ)

हिन्दी, डिगल, मराठी, उर्दू, फ़ारसी ऋादि भाषाओं के ग्रंथ हिन्दी—

श्रकवरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )।

पेतिद्यसिक वाते (कविराजा वांकीदास)।

ज्ञद्वांगीरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) ।

ज्ञोधपुर राज्य की स्यात ।

नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) त्रैमासिक ।

```
बड्वे की ख्यात।
     महाराणा उदयसिंह का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )।
      मुहणोत नैणसी की ख्यात।
      राजपूताने का इतिहास (गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता )।
      राणीमंगे की ख्यात।
      वीरविनोद ( महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास )।
      शाहजहांनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )।
डिंगल-
      उद्यप्रकाश (किशन कवि
      भीमविलास ( कृष्णुकवि )।
      राजविलास (मानकवि)।
      रायमलरासा ।
      वंशभास्कर ( मिश्रण सूर्यमञ्ज )।
मराठी--
      धारच्यां पंवारा चे महत्त्व व दर्जा ( लेले तथा श्रोक )।
      शिंदेशाही इतिहासांची साधनें ( श्रानन्दराव भाऊ फालके )।
      सिलक्शन्स फ़ॉम दि सतारा राजाज़ एएड दि पेशवाज़ डायरीज़ ।
फारसी, उर्दू-
      डूंगरपुर राज्य का गज़ेटियर ( सफ़दरहुसैन )।
      तबकाते अक्रबरी (निजामुद्दीन अहमद बन्ती)।
      तारीखे फ़िरिश्ता ( मुहम्मदक्रासिम फ़िरिश्ता )।
      मासिरुल उपरा (शाहनवाजुर्ला )।
      मिराते श्रहमदी ( खातिमा, श्रालीमुहम्मद्खां )।
      मिराते सिकन्दरी (सिकन्दर)।
      वक्ताये राजपूताना ( मुंशी ज्वालासहाय )।
```

#### अंग्रेज़ी ग्रंथ

Aberigh-mackay, G. R—The Native Chiefs and their States (1877)

Aitchison, C U.—Treaties, Engagements and Sanads.

Annual Reports of the Rajputana Museum, Ajmer.

Bayley—History of Gujrat

Briggs, John—History of the Rise of the Mohammadan Power in India (Translation of Tarikh-i-Ferishta of Mohomed Kasim Ferishta)

Beveridge, A S.—Translation of Tuzuk-1-Babri.

"—Translation of the Akbarnama

Campbell, J. M —Gazetteer of the Bombay Presidency.

Epigraphia Indica

Erskine, K D—Gazetteer of the Dungarpur State Eiskine, W History of India.

Forbes, A. K —Rasmala.

Har Bılas Sarda ( Dewan Bahadur ),—Maharana Sanga.

Indian Antiquary

Malcolm J.—Memoirs of Central India.

Rajputana Gazetteer (A. D. 1879)

Rapson, E J.—Catalogue of the Coins of the Andhra Dynasty, the Western Ksatrapas, the Traikūtaka Dynasty and the "Bodhi" Dynasty.

Rogers, A & Beveridge, H —Memoirs of Jahangir.

Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages— Rajputana and Ajmer.

Rushbiook Williams—An Empire builder of the Sixteenth Century

Syed Nawab Ali and Seddon —Mirat-i-Ahmadı, Supplement, Translated from the Persian of Ali Mohammad Khan

Tod, James - Annals and Antiquities of Rajasthan

Walter, Colonel.—Biographical Sketches of the Chiefs of Meywar.

पृष्ठांक विषय १६३ महारावल की बीमारी श्रौर मृत्यु १६३ महारावल की राणियां श्रौर संतति १६३ महारावल का व्यक्तित्व १६४ महारावल लदमण्सिंहजी १६४ जनम और गद्दीनशीनी १६४ कौन्सिल-द्वारा राज्य-प्रबन्ध महारावल की शिचा श्रौर पहला विवाह … 238 लोकोपयोगी कार्यों की श्रोर कोंसिल की ठिच १६४ X38 महारावल की यूरोप-पात्रा १६४ महारावल को राज्याधिकार मिलना मद्दारावल के विवाह श्रीर संतति १६६

# ग्यारहवां अध्याय

239

१६७

238

११८

339

339

200

200

२०१

२०१

२०२

२०२

२०४

| ाहारावल के समी           | पी संबन्ध | ी और मुख्य म | ख्य सरद | ार ''' |
|--------------------------|-----------|--------------|---------|--------|
| सरदारों के दरजे <b>इ</b> |           |              | •••     | ***    |
| प्रहारावल के सने         | भाई       | •••          | •••     | •••    |
| पूंजपुर                  | 4.0 •     |              | ***     | •••    |
| करोली                    | •••       | •••          | • 4.0   | ***    |
| महाराज प्रद्यस           | त्रसिंह   | •••          | •••     |        |
| <b>हवेलीवाले</b>         |           | ***          | •••     | •••    |
| सावली                    | ** b a    | • • •        | ***     | 4.0 0  |
| श्रोडां                  | •••       | •••          | ***     | •••    |
| नांदली                   | ***       | •••          | •••     | ***    |
| ताज़ीमी सरदार            | •••       | ,•••         | •••     | •••    |
|                          |           |              |         |        |

बनकोड़ा

पीठ

# **अनुक्रमाणिका**

#### भ

(बादशाह)—९१-९३, 100, 204, 200 1 अक़बर ( शाहज़ादां )—११८। भक्रवरनामां ( पुस्तक )-९४,९६। भक्षयराज ( अखैराज, महारावल पृथ्वीराज का पुत्र )—८८, ९३, ९८। अक्षयराज कावड़िया (मेवाड़ का मंत्री)-1001 भवैराज ( राठोड़, मारवाड़ का )-भखेराज (चौहान, पीठवालों का पूर्वज)-भचलगढ़ ( हुर्ग )—३४, ६९-७१। भचलेश्वर ( शिवालय )-३४। ( गुजरात का सरदार )-भजुदुलमुल्क अजमेर (अजयमेरु, नगर)—५१-५२, ९२-९४, ११७, १७४, १८६, १८८, 194, 199, 200 l (सोलंकी. अअयपाल गुजरात राजा )—४५, ४६, ४९। भजयसिंह (मेवाड़ के सीसोदे का राणा)-89-851 भजा ( झाला, बढ़ी सादड़ी-वालीं का पूर्वज ) -- ८० ।

अजीतसिंह (मारवाड़ का स्वामी)— ११७, १२३। अनहिलवाड़ा (पाटन, गुजरात की राज-धानी )-- र। अनीराय सिंहदलन (बढ़गूजर)--१०९। अन्तरवेद (गंगा यमुना के मध्य का प्रदेश)-- ५६। अपराजित (मेवाङ् का राजा)--१८,२१३। अफ़गानिस्तान (देश)--२०। अन्दुलहक् (मीलवी)—१८६। अब्दुल्लाखां उज्बक ( बाही सेनापति )— अब्बाब (कर )—१२। अभयसिंह सूरमा ( गेंजी का सरदार )-૧૫૨, ૧૫૫, ૧૪૮, ૧૬૧, ૧૬૬, १७५, १८०, २०२। अभैसिंह (साबली का ठाकुर)—२०१। अमरगांगेय (अमरगंगू,चौहान राजा)-५२। अमरजी ( डामर, भीलों का मुखिया )-1491 अमरसिह (प्रथम, मेवाड़ का महाराणा) 908, 9001 अमरसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा) 198-20, 9221 अमांत (मास ) १३। अमीरख़ां पठान ( टोंक राज्य का संस्था-पक )-- १३७ ।

अमृतपाल (गुहिलवंशी राजा)-४९-49. 48 1 भरितिह ( प्रथम, मेवार का गुहिलवंशी नरेश) - २१४। भरिसिंह (सीसोदे के राणा लक्ष्मणसिंह का ज्येष्ट पुत्र )--- ४१-४२। मरिसिंह (दूसरा, मेवाद का महाराणा)-180-181, 2091 अरोर (रथान)--२८। भर्जुनिसह (कुरावद का स्वामी) — १३४। भर्जनिसिंह (चीहान, गढी और चीतरी का स्वामी )-- १४१-४२। धर्जुनिस् (नरसिंहगढ़ का स्त्रामी)— 1991 **धर्युणा (प्राचीन स्थान)—२४,२५, ५७ ।** भणीराज (भाना, चौहान, सांभर व भजमेर का राजा )- ५२। अर्द्धनारीधर ( शिवमूर्ति )-४६। भवंदाचल (देखो भावू )। धर्सकिन (मेजर, के॰ डी॰ जंथकार)-२९, ३३, ३५, ३९, ४३, ५४, १५४। अर्सकिन ( ग्रन्थकार)---८१। **अलवर (राज्य)—९२, १८९-९०,१९२ ।** भलाउद्दीन चिलजी (दिल्ली का सुल्तान) — २७, २९, ३१, ४१-४३। भलीसुहरमद्यां (ग्रंथकार)-१२३। अहर (भेवाइ का गुहिलवंशी नरेश)— 2931 भसद्यां ( वज़ीर )-१२०। भहमद्यां कोका (शाही सरदार)-९१। भइमरनगर ( शहर )—७५, ७६। भरमद्वाह (गुजरात का सुरुतान)-EU, 501

अहमदाबाद (नगर)—७।
अहाड (मेवाड़ की पुरानी राजधानी)—
२७, २९, ३१, ३९, ४४, ४९।
अहाडिया (गुहिलोत)—३०।
अहिल्याबाई (इंदौर की शासिका)—
११९।

#### श्रा ्व

आघाटपुर (अहाड, मेवाड़ की प्राचीन

भागरा (नगर )-- १७४।

राजधानी )-४८। आंतरी ( हुंगरपुर राज्य का एक गांव ) — ३७,५८,५९,६५ ६६,७०,७१,१७९। भाना (देखो अर्णोराज)। आन दरावभाज फालके (बंथकार)-- १२९। आवू (पर्वत )—३४,४४, ४६,४७,६९, ७१, १०२, १७६। आंवा इंग्लिया ( सिंधिया का अफ़सर)-1858 आंवेर (जयपुर राज्यकी पुरानी राजधानी)-941 भामनरा (मालवे में राडोड़ों का एक ठिकाना )-१३१ | आमदेव ( बाह्मण )---४४। आमेट (मेवाड का एक ठिकाना) — ९०, १३४। भारुहणदेव ( नाडोळ का चौहान राजा)— 108 भासकरण ( हुंगरपुर का महारावल )— १९, ७२, ८७, ८९-१०१, १०२, १०५, १०७, १३१, २१६। भासपुर (गांव)-- ९, ३०, ९९, १११, 553, 130 |

आसफ्ख़ां (ख़ाने आज़म, गुजरात का सरदार)—८५।
आसफ़ख़ां (अकबर का सरदार)—९३।
आषाढ़ादि (संवत्)—१३।
आसरळाई (मारवाड़ का एक गांव)—
९६।
आसेर (गढ़)—१०९।
आसोड़ा (गांव)—६९, ८२।
आहड़ (देखी अहाड़)।

#### 3

इिल्तियाहल मुहक (विद्रोही सरदार)—
९३।
इंटाउवा (गांव)—७२।
इम्नाहिम लोदी (दिल्ली का सुल्तान)—
७८,७९।
इम्नादुलमुहक (गुजरात का वज़ीर)—
७८।
इम्मादुलमुहक (पुलिचपुरी)—७८।
इम्मादुलमुहक (पुलिचपुरी)—७८।
इस्मादुलमुहक (सलीमशाह, दिल्ली का सुल्तान)—९०।
इंग्लेंड (राष्ट्र)—१८८, १९९।
इंडियन ऐटिकेरी (पुस्तक)—३४,५८।
इंदीर (राज्य)—१२९।

## इ

ईंडर (राज्य) — ३, ७२, ७४-७५, ७७, ८३, ६३, १२९-१३०, १३४, १३९, १७२, १७३, १७६, १९१। ईरान (देश) — २०। ईधरदत्त (सहाक्षत्रप) — २१। ईश्वरदास गांधी ( राज्य मंन्त्री )—१४८ । ईश्वरदास ( महारावक सेंसमक का पुत्र)— १०३ । ईस्ट इंडिया ( कम्पनी )—१३७, १४२, १४४, १४६, १५१, १६२, १६३ ।

#### स

उप्रसेन ( बांसवाड़े का स्वामी )- १०५, 908 1 उचैः अवा ( घोड़ा ) — ७४। उज्जैन ( नग€ )—२३। उदयपुर (राज्य)—२-४, ६, ७, ६६, ३०, ३७-३९, ४२, ४८, ४९, ६०, ९३, ११९, १२२, १२४, १२८, १२९, १३२, १३४, १३५-१४१, १५५, १७४, १७६, १८४। उद्यप्रकाश (काव्य)—१४१, १८२। उदयराम (ब्राह्मण )—११४। उदयवाच (बावली)—१७५, १८१। **उद्य**विलास ( महक )—१४,६७,१३१, १७८, १७९, १८७। उदयविहार ( उद्यान )-- १४। उदयशाही (तोक)—१८७। उदयसागर ( झीळ )—११६। उदयसिंह ( पहला, बागद का स्वामी ) --१, ६५, ७२-८४, २१६। उदयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा ) -- ८६-८७, ९०, ९२, ९४, ९६, ११६। उदयसिंह ( मोटा राजा, मारवाङ का ) — ९४-९६ । उदयसिंह (महारावल रामसिंह का पुरु)-ददयसिंह (सोलंकी) - १५२, १६१, २०२।

| f                                   | वेपय                                                     |                           |               |          | पृष्ठांक     |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|--------------|--|--|
| मांडव                               | ***                                                      | •••                       | •••           | •••      | २०४          |  |  |
| ठाकरट्रा                            | •••                                                      | •••                       | ***           | •••      | २०६          |  |  |
| सोलज                                | •••                                                      | •••                       | •••           | •••      | 200          |  |  |
| वमासा                               | •••                                                      | •••                       | •••           | •••      | २०७          |  |  |
| लोड्रावल                            | •••                                                      | ***                       | •••           | •••      | २०८          |  |  |
| रामगढ्                              | •••                                                      | <b>4</b> 1021 <b>0</b> 10 | •••           | •••      | २०८          |  |  |
| चीतरी<br>-                          | ***                                                      | •••                       | •••           |          | २०६          |  |  |
| संप्रलवाट्रा                        | •••                                                      | •••                       | •••           | ***      | २१०          |  |  |
| द्वितीय श्रेणी के                   | सरदार                                                    | •••                       | •••           | ***      | २१२          |  |  |
|                                     |                                                          |                           |               |          |              |  |  |
|                                     |                                                          | परिशि                     | E             |          |              |  |  |
| १-गुहिल से ल                        | गाकर मह                                                  | ारावल सार्म               | तिसिंह तर     | क मेवाड़ | के           |  |  |
| राजाश्री की                         |                                                          |                           |               |          | २१३          |  |  |
| २—सामंतसिंह                         | ने लगाकर                                                 | इंगरपुर के                | महारावल       | लदमण्सि। | इजी          |  |  |
| तक की वंश                           |                                                          | • •                       |               |          | २१४          |  |  |
| ३—इंगरपुर राज्य के इतिहास का कालकम  |                                                          |                           |               |          | २१७          |  |  |
|                                     | ध—द्वंगरपुर के इतिहास के प्रण्यन में जिन जिन पुस्तकों की |                           |               |          |              |  |  |
| सहायता ली                           | गई उनकी                                                  | । सूची                    |               |          | <b>२२६</b>   |  |  |
| अनुममणिका                           |                                                          |                           |               |          | २२६          |  |  |
|                                     |                                                          | चित्रसृ                   | <del></del>   |          |              |  |  |
| <b>বি</b> ম                         |                                                          | वित्रसृ                   | ્લા           |          | पृष्ठांक     |  |  |
| (१) महारायल                         |                                                          |                           |               | समर्पण प | त्र के सामने |  |  |
| (२) ह्ंगरपुर व                      |                                                          |                           |               | ***      | १४           |  |  |
| (३) देवसोमना                        |                                                          |                           |               | •••      | १६           |  |  |
| (४) योगुश्वर व                      |                                                          |                           |               | •••      | 38           |  |  |
| (४) हंगरपुर के गोयर्धननाथ का मन्दिर |                                                          |                           |               |          | ११०          |  |  |
| (६) मदारायल                         |                                                          | 114 411 111               |               | ***      | १२=          |  |  |
| (३) त्रिपोलिय                       |                                                          | जगहलीं का                 | दरवाजा        | •••      | १३०.         |  |  |
| (=) महासार                          |                                                          |                           | A commen      | ***      | १५६          |  |  |
| (६) उद्योपत                         |                                                          |                           | र भील का      |          | १৬৯          |  |  |
| (१०) महारायस                        |                                                          |                           | * < *4156 *TI |          | ૧૬૯          |  |  |
| - A - Late of Well                  |                                                          | ent se                    |               | •••      | es from      |  |  |

# ग्रन्थकर्ती-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि

| स्वतंत्र रचनाएं—                             | मूल्य          |
|----------------------------------------------|----------------|
| (१) प्राचीन लिपिमाला (प्रथम संस्करण)         | श्रप्राप्य     |
| (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला परिवर्द्धित      |                |
| (द्वितीय संस्करण)                            | रू० २४)        |
| (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास प्रथम भाग    | श्रप्राप्य     |
| (४) सिरोही राज्य का इतिहास                   | श्रप्राप्य     |
| (४) बापा रावल का सोने का सिका                | II)            |
| (६) वीरशिरोमाि महाराणा प्रतापासिंह           | 11=)           |
| (७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति              | ` ₹)           |
| (=) राजपूताने का इतिहास—पहला खंड             |                |
| ( दूसरा संस्करण हो रहा है।)                  | श्रप्राप्य     |
| (६) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड            | ,,             |
| (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खंड           | रू० ६)         |
| (११) राजपूताने का इतिहास—चौथा खंड            | रु० ६)         |
| (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवां खंड         | प्रेस में      |
| (१३) उदयपुर राज्य का इतिहास—पहली जिल्द       | श्रप्राप्य     |
| (१४) उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरी जिल्द      | <b>रु० ११)</b> |
| (१४) डूंगरपुर राज्य का इतिहास                | <b>ह० ४</b> )  |
| (१६) ं भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री | . 11)          |
| (१७) ‡ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र         | !)             |
| (१८) ‡ राजस्थान—ऐतिहासिक—दन्तकथा, प्रथम भाग  |                |
| ( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित )       | श्रप्राप्य     |
| (१६) × नागरी श्रंक श्रौर श्रदार              |                |

<sup>\*</sup> प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्क संस्था ने प्रकाशित किया है। गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी ( अहमदाबाद ) ने भी इस पुर तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रुपये में मिलता है।

<sup>ं</sup> काशी नागरीप्रचारिग्णी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

<sup>‡</sup> खुड़विलास प्रेस बांकीपुर से प्राप्त ।

<sup>×</sup> हिन्दी-साहित्य सम्मेलन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

#### (१६)

| सम्पादि <b>त</b>                                      |         |            |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|
|                                                       | मूल्य   |            |
| (२०) 🖟 अशोक की अमिलिपियां—पहला खंड                    |         |            |
| (प्रधान शिलाभिलेख)                                    | रु०     | 3)         |
| (२१) भ मुलेमान सौदागर                                 | 37      | १।)        |
| (२२) 🚁 प्राचीन मुद्रा                                 | "       | ३)         |
| (२३) 🤟 नागरीयचारिणी पत्रिका ( श्रमासिक ) नवीन संस्करण |         |            |
| भाग १ से १२ तक प्रत्येक भाग                           | 57      | (0)        |
| (२४) कोशोत्सव समारक संप्रद्व                          | 33      | ₹)         |
| (२४-२६) ‡ दिन्दी टॉड राजस्थान—पहला और दूसरा खंड       |         |            |
| ( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पाणियों द्वारा-टाँडर    | ्त      |            |
| राजस्थान की श्रानेक ऐतिहासिक ब्रुटियां शुद्ध की       |         |            |
| गई हैं )                                              |         |            |
| (२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सटीक      | ( ब्रेस | में )      |
| (२=) जयसोमरचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्'      | ( प्रेस | <b>ਜੱ)</b> |
| (२१) 🦠 महणीत नेणसी की प्यात दसरा भाग                  | ক্ত     | 8)         |

भन्यको-द्वारा रचित पुल्तकं अजमेर में 'व्यास एएड सन्स', से भी प्राप्त हो

---:0:----

<sup>.</sup> द्वारी-नागरी प्रचारियी समा-द्वारा प्रकाशित ।

<sup>💲</sup> प्रतिकास देस ( चार्कापुर ) द्वारा प्रकाशित ।

# ड्रारपुर राज्य का इतिहास

### पहला अध्याय

# भूगोल-सम्बन्धी वर्जन

हूंगरपुर राज्य का पुराना नाम 'बागड़' है, जो गुजराती भाषा के 'वगडा' शब्द से मिलता हुआ है। उसका अर्थ 'जङ्गल' (कम आवादीवाला प्रदेश) होता है'। कतिपय संस्कृत के विद्वानों ने 'वागड़' को संस्कृत के ढांचे में ढालने का प्रयत्न कर उसको 'वाग्वर', 'वैयागड़', वागट'

बांसवाड़ा राज्य के चीच गांव की ब्रह्मा की वर्तमान सूर्ति पर का लेख !

(४) जयति श्रीवागटसंघः ।

राजपूताना म्यूजियम् की एक जैन-मृतिका वि० सं० १०४१ का लेख ।

<sup>(</sup>१) बीकानेर राज्य का कितना एक हिस्सा श्रोर कच्छ का एक भाग भी चागड़ कहलाता है, जिसका कारण भी वही है जो ऊपर वतलाया गया है।

<sup>(</sup>२) संवत् १५७१ वर्षे कार्तिक्रवदी(दि) २ शनी वाग्वरदेशे राजाधिराजराउलश्रीउदयसिंहविजयराज्ये नूतनपुरे

बांसवाड़ा राज्य के नौगावां गांव के जैनमन्दिर की प्रशस्ति ।

<sup>(</sup>३) स्वस्ति श्रीनृपविक्रमार्क्कसमयातीतसंवत् १४६३ वर्षे वैशाखविद १ गुरौ अनुराधानच्चत्रे शिवनामयोग(गे) वैयागडदेशे राजश्रीराउल जगमालजीविजयराज्ये

या 'यार्गट' ' और प्राकृत के विद्वानों ने उसका प्राकृत रूप 'यग्गड़ ' वनाया है, परन्तु श्रविकतर शिलालेखों और ताम्रपत्रों में 'वागड़ ' शब्द का ही प्रयोग मिलता है।

- (१) वार्गटिकान्त्रयोद्भूतसद्विप्रकुलसंभवः [॥ ३०॥]
  वि॰ सं॰ १०३० श्रापाइसुदि १४ की शेखावाटी के हर्षनाय के मंदिर की प्रशस्ति;
  ए॰ हं॰; जि॰ २, ए॰ १२२।
- (२) तत्रो हम्भीरज्वरात्रो वन्गडदेसं मुहडासयाइं नयराणि य भंजिय स्थासावर्त्वीए पत्तो । करण्यदेवरात्रो स्र नहो ॥

जिनप्रभसूरि, 'तीर्थकत्प', पृ० ६४, कलकत्ता संस्करण । इरगोविन्ददास टीकमचन्द शेठ; पाइश्रसह-महाएणवो, पृ० ७७८ ।

(३) ॐ॥ स्वस्ति श्रीनृपविक्रमकालातीतसंवत्सरद्वादशशतेषु दिच-त्वारिशदिभिकेषु ऋंकते।ऽपि संवत् १२४२ वर्षे कार्तिकसुदि १५ रवावद्येह श्रीमदणहिलपाटकाविष्ठितपरमेश्वरपरमभद्वारकश्रीउमापितवरलव्धप्रसादरा-ज्यगजलद्गीत्वयवरप्रोढप्रतापश्रीचौलुक्यकुलमार्त्तिङक्रभिनवसिद्धराजश्रीम-दाराजािधराजश्रीमद्रीमदेवीयकल्याण्विजयराज्ये अस्य च प्रमोः प्रतादपत्तलाया भुज्यमानवागडवटपद्रकमंडले

> उदयपुर राज्य की जयसमुद्र भील के समीपवर्त्ता वीरपुर गांव से मिले हुए ताम्रपत्र की छाप से ।

संवत् १२६१ वर्षे पौपसुदि ३ स्वौ वागडत्रटपद्रके महाराजाधिराज-धीसिह उदेवविजयोदयी

स्मापुर रात्य के भेकरोड़ माय के तालाय के निकट के बैजवा माता के मंदिर के लेख से। नयत १३०८ त्रिषे (वर्षे) काती(ति) कसुदि १५ सोमदिने छाबेह बागउमउते महाराजवुलश्रीजयस्यंघदेवकल्याण्विजयराज्ये भाडोलग्रामे क्षी जिसमाधदेव

बद्दश्यर राज्य की जनसमुद्र कीख के निकट के कादोल गांत्र के शिव-मंदिर के लेख से।
स्तान १३४३ वैशासना १५ स्वावधेह वागडवटपद्रके महाराजकुल-

हु। साम के माल गांव से मिले तुए महारावत वीर्रामहदेव के तालपत्र की छाप से।

प्राचीन 'वागड़' देश में वर्तमान डूंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा राज्यों तथा उद्यपुर राज्य का कुछ दिन्नणी विभाग श्रर्थात् छुप्पन नामक प्रदेश का समावेश होता था। वागड़ देश को पुरानी राजधानी बड़ोदा थी। जब से हूंगरपुर नगर की स्थापना हुई श्रीर वहां राजधानी स्थिर हुई, तभी से वागड़ को 'हूंगरपुर राज्य' भी कहने लगे। पीछे से इस राज्य के दो विभाग हुए, जिनमे पश्चिमी विभाग 'हूंगरपुर राज्य' श्रीर पूर्वी 'बांसवाड़ा राज्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

हूंगरपुर राज्यं दिस्तिणो राजपूताने में २३° २०<sup>1</sup> से २४° १<sup>1</sup> उत्तर श्रद्धांश स्थान और सत्रफल श्रोर ७३° २२<sup>1</sup> से ७४° २३<sup>1</sup> पूर्व देशान्तर के बीच फेला हुआ है। उसका सेत्रफल १४६० वर्ग-मील है।

इस राज्य के उत्तर में मेवाड़ (उद्यंपुर राज्य), पश्चिम में ईडर, दित्तिण में कडाणा श्रीर सींथ के राज्य तथा पूर्व में बांसवाड़ा है। इसकी सीमा श्रधिक-से-श्रधिक लम्बाई (पूर्व-पश्चिम) ६४ मील श्रीर चोड़ाई (उत्तर-दित्तिण) ४४ मील है।

सारे राज्य में अर्वली की छोटी-छोटी श्रेणियां आ गई हैं, जो उत्तरी प्वंत-श्रेण और पश्चिमी भाग में विशेष तथा दिन्तण और पूर्व में कम हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है, तो भी उत्तर-पश्चिम की एक पहाड़ी, जिसको रमणावाली पहाड़ी कहते हैं, समुद्र की सतह से १८११ फुट ऊंची है।

इस राज्य में साल भर बहुनेवाली एक भी नदी नहीं है। यहां की मुख्य नदी 'माही' है, जो ग्वालियर राज्य से निकलकर अनुमान १०० मील निदयां तक मध्य-भारत में बहुने के पश्चात् बांसवाड़ा राज्य में प्रवेश कर हूं गरपुर और बांसवाड़ा राज्यों की सीमा बनाती हुई पश्चिम को मुड़ जाती है

संवत् १३५६ वर्षे स्त्राषाढसुदि १५ वागडवटपद्रके महाराजकुल- श्रीवीरसिहदेवकल्याग्विजयराज्ये

हूंगरपुर राज्य के वरवासा गाँव के लेख की छाप से। इचुचेत्रपवित्रभूविजयते नीवृद्धरीवागडः ॥ ३॥

इंगरपुर राज्य के आंतरी गांव की वि॰ सं॰ १४२४ की प्रशस्ति से।

थार भुजरात में वहकर रामात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का तट वहुत अंचा टोने के कारण इसके जल का खेती के लिए उपयोग नहीं हो सकता।

सोग—यह उदयपुर राज्य के दिन्तण-पश्चिमी विभाग के वीचावेरा के पास के पहाड़ों से निकलकर उत्तर-पूर्व की और ४० मील तक उदयपुर और ट्रंगरपुर राज्यों की सीमा वनाने के पश्चात् इंगरपुर राज्य में प्रवेश करती है जोर वहां से उत्तर-दिन्तण में १० मील वहकर वेणेश्वर के समीप माही में जा मिलती है।

भादर—यह छोटी नदी इस राज्य के दिन्त में धम्योला के निकट की पदािनों से निकलती है छोरदिन्तिण-पिधिम की छोर बहती हुई कडाणा राज्य में मादी में मिल जाती है।

मोरन-यह द्वंगरवुर के पास की पहाड़ियों से निकलकर राज्य के गया भाग में पर्वाती है होर दक्षिण-पूर्व में लगभग ४० मील वहकर गलि-याओट से कुछ उत्तर में माटी से मिलती है।

साधारणतया यहां का जलवायु अञ्छा नहीं कहा जा सकता। पहाड़ी-प्रदेश होने के कारण जल में खनिज पदार्थ और वनस्पति का अंश मिल बलवायु जाने से वह भारी होता है, जिससे यहां के निवासी विशेष हुए-पुष्ट एवं वलवान नहीं देख पड़ते। वर्षा के अन्त में बहुतसे लोग मलेरिया ज्वर से पीड़ित रहते हैं और उनकी तिहीं वढ़ जाती है।

इस राज्य में वर्षा की श्रोसत २७ इंच के लगभग है। श्रिथिक पहाड़ी-वाले प्रदेश में पहाड़ियों के बीच की समतल भूमि ही पैदावार के उपयुक्त , वर्षा और फसल होती है। पूर्वी भाग मे, जहां पहाड़ियां कम हैं, खेती श्रम्बं होती है। विशेषत: मोरन नदी के तट का प्रदेश श्रम्बं उपजाऊ है। इस राज्य में खरीफ़ (सियालू) श्रोर रवी (ऊन्हालू) दोनों फसलें होती हैं। खरीफ़ की फ़सल सर्वत्र होती है, जिसका श्राधार वर्षा का पानी है। रवी की फ़सल मुख्यत: कुश्रों श्रोर तालावों से होती है, परन्तु खरीफ़ की श्रपेक्ता कम होती है। पहाड़ियों के डालू हिस्सों में, जहां हल नहीं चल सकते, भील श्रादि लोग भूमि खोदकर खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती को 'वालरा' (प्राकृत में 'वल्लर') कहते हैं। खेती की यह प्रणाली प्राचीन काल से चली श्राती है, परन्तु राज्य ने श्रव इसकी रोक कर दी है। पहाड़ियों के मध्य भाग में, जहां पानी बहुतायत से होता है, चावल पैदा होता है। इस राज्य में माल (काली मिट्टी) की ज़मीन, जिसे 'सीरमा' कहते हैं श्रीर जहां विना जल पहुंचाये दोनों फसलें होती हैं, कम है।

मका, जो, चना, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, तिल, सरसों, कूरी, कोदरा, हल्दी, धनिया, जीरा, मेथी श्रादि यहां की मुख्य पैदावार हैं। पहले श्रफ़ीम पैदावार की खेती भी यहां होती थी, किन्तु श्रव वह वन्द है। राज्य ने रुई श्रोर गन्ने की खेती की उन्नित का प्रयत्न श्रारम्भ किया है। श्रद्रक, रतालू, श्रर्ची, करेला, तुरई, बैंगन, केले, भिंडी श्रादि सव तरह का शाक भी श्रावश्यकता के श्रनुसार हो जाता है।

पश्चिमी भाग में जंगल विशेष है, जो तीन भागों में विभक्त हैं— (१) गामाई-इससे नागरिकों को घास, लकड़ी आदि आवश्यक वस्तुएं मिल जाती हैं, (२) रखत और (३) शिकार का जंगल । जंगलों में उपयोगी

जंग एवं वड़े वड़े बुनों की संस्था कम है, क्योंकि पहाड़ी ज़मीन होने

के कारण उनकी जड़े ज़मीन के भीतर अधिक नहीं जाने पातीं । फिर भी
सागवान, शीशम, आम, इमली, महुआ, धामण (फालसा), टींवरू, बड़,
पीपल, चन्दन, नीम, खेर, खेजड़ा, ववूल, धव, हलदू, कालियासिरस, सालर,
सेमल आदि बुन्न होते हैं। आम और महुए के बुन्न विशेषतः खेतों पर
लगाये जाते हैं। यहां के आम अच्छे होते हैं। जंगल विभाग की पैदायश

में सागवान, यास, महुआ आदि इमारती काम की लकड़ी तथा गोद, वेहड़ा,
लारा आदि हैं।

जंगली जानवरों में शेर (व्याव्र), चीता, भेड़िया (जिसकी यहां-'घरगढ़ा' या 'ल्याळी' कहते हैं ), रांछ, सांभर, सूत्रर, हिरण, रोभ (नील-जानर गाय), चीतल, जरख, लोमड़ी, सियार खादि विशेष पाये जाते हैं। पिरायों में गिद्ध, चील, शिकरा, मोर, तोता, कोयल, तीतर, कबृतर धौर वटेर थादि हैं। जलाशयों के समीप रहनेवाले सारस, वगुला, वतख़ धादि तथा जल-जन्तुओं में मगर, कछुआ, मछुलियां, केंकड़ा, जलमानस धादि पाये जाते हैं।

इस राज्य में लोहे श्रोर तांचे की खांन वहुत हैं। पहले उनसे ये धातुएं बहुत निकलती थीं, किन्तु विदेश से लोहा श्रोर तांचा सस्ता श्राने के एकें कारण अब ये सब बन्द हैं। पिट्टियें तथा इमारती काम का पत्थर कई जगद निकलता है। एक प्रकार का संगमरमर (श्रेत पापाण) तथा 'परेचा' नाम का सफेद, श्याम व भूरे रंग का मुलायम पत्थर कई स्थानों में निकलता है श्रोर मूर्तियां, कटोरे, खिलोंने श्रादि बनाने के काम में श्राता है। थोड़ी गांव में स्कटिक जैसा चमकीला पत्थर भी निकलता है। श्रव तक इस गाय में सिनज पदार्थों की खोज एवं खुदाई का कार्य नहीं हुआ है। उसके होने पर बार भी कई प्रकार के उपयोगी पदार्थों का पता लगना संभव है।

ध्य गान्य में अप तक रेल का प्रवेश नहीं हुआ। अजमेर तथा मालवे में अनेराजा के लिए समसे समीप का स्टेशन उदयपुर है, जो हूंगरपुर रेले से ६७ मील है। ऐसे ही श्रहमदाबाद श्रादि की तरफ़ जानेवालों के लिए तलोद का स्टेशन है, जो डूंगरपुर से ७४ मील दूर है।

राज्य में अबतक पक्की सड़कें बहुत कम हैं। जगह जगह कच्ची सड़कें ही हैं, जिनके द्वारा राज्य के भीतरी और बाहरी भागों में जाना-आना सड़कें होता है। इनकी मरम्मत बराबर होती रहती है। इन मार्गी से लोग प्राय: बैलगाड़ी, तांगे, मोटर आदि से यात्रा करते हैं। इंगरपुर से उदयपुर, अहमदाबाद और दावद (दोहद) इन तीनों स्थानों के लिए मोटर सर्विस है।

इस राज्य में अब तक छः बार मनुष्य-गणना हुई है। यहां की अन-संख्या ई० स० १८८१ में १४३३८१, ई० स० १८६१ में १६४४००, जन-संख्या ई० स० १६०१ में १००१०३, ई० स० १६११ में १४६१६२, ई० स० १६२१ में १८६१६२, ई० स० १६२१ में १८६१६२, ई० स० १६२१ में २२७४४४ थीं। ई० स० १८६१ की अपेत्ता ई० स० १६०१ में जन-संख्या कम होने का कारण वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६८-६६) का भयङ्गर अकाल था।

प्रचित धर्मों में यहां हिन्दू और इस्लाम प्रधान हैं। कुछ वर्षों से ईसाई धर्म का भी इस राज्य में प्रवेश हुआ है। हिन्दुओं में रौव, वैष्णव, धर्म शाक्ष और जैन आदि हैं। भील और मीने हिन्दू-धर्म के अनुयायी हैं। चे हिन्दुओं के शिव, विष्णु (सांवलाजी, ऋषभदेव), दुर्गा, भैरव, नाग आदि धनेक देवी-देवताओं को पूजते हैं। उनका विवाह-संस्कार भी हिन्दुओं की भांति अग्नि की साची से होता है। जैनों में दो भेद—दिगम्बर और ध्वेताम्बर—हैं। उनमें आधिक संख्या दिगम्बर सम्प्रदाय के लोगों की है। मुसल्लमानों में भी दो भेद—शिया और सुन्नी—हैं। दाउदी बोहरे शिया मत के अनुयायी हैं।

हिन्दुओं में प्रधान जातियां ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कुनवी, कायस्थ, चारण, भाट, सुनार, दरोगा, दर्जी, लुहार, सुथार ( बढ़ई ), कुम्हार, माली, जातिया नाई, धोबी, बनजारे, मोची, वलाई, भील, मीने, गरासिये आदि हैं। भील, मीने और गरासिये जंगलों में रहते हैं, इसलिये उनकी गणना जंगली

ज्ञातियों में की जाती है। मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल, पठान, रंगरेज़, सक्का (भिरती) श्रीर वोहरे श्रादि हैं, जिनके विवाह शाय: श्रपने श्रपने अफ्रों में होते हैं। ईसाई श्रीर पारसियों की संरया नाम मात्र ही है।

शिवजांत्रा लोगों का रोज़गार कृषि है। कई श्राह्मण, राजपूत श्रोर मदाजन भी रोती करते हैं। कई लोग पशुपालन, मज़दूरी एवं दस्तकारी से विमा श्रपना जीवन-निर्वाह करते हैं। श्रिश्वकांश श्राह्मण पूजापाठ, पुरो-दिताई श्रोर कुछ नौकरी करते हैं। राजपूतों का मुख्य कार्य सीनिक सेवा है। मदाजन व्यापार, लेन-देन श्रादि का व्यवसाय तथा नौकरी करते हैं। देहाती सोग सून कातते श्रोर कप श खुनते हैं। विदेशी वस्त्र का व्यवसाय वढ़ जाने से स्वदेशी वस्त्र-व्यवसाय कम हो गया है। जेलसाने में गलीचे, दिर्यां श्रोर कप श खुनने का काम केदियां-द्वारा होता है। भील श्रोर मीने पहले चोरी करने श्रोर डाका डालते थे, किन्तु राज्य के प्रवन्ध से वे शनैः शनैः श्रव इसे छोड़कर रुपि-कार्य करते हैं, तो भी दुष्काल के समय श्रपने पुराने पेशे को नहीं छोड़ते।

सामान्यतः यदां के पुरपे। की पोशाक पगड़ी या साफा, कुरता, लम्या अंगरता, श्रोती या पायजामा है। राजकीय लोग श्रंगरले पर कमर भी केर हो। वार्यते हैं। वर्तमान समय में कुछ लोगों ने अपनी प्राचीन वेश-भूग में परिवर्तन कर लिया है, जिससे वे शक्कन, कोट, कमीज़, साफ़ा, टोपी शादि पदनते हैं श्रोर यह रिवाज़ बढ़ता जाता है। श्रामीण लोग पगड़ी के स्थान पर फेंटा बाबते हैं श्रोर कुरता श्रधवा छोटा श्रंगरणा श्रोर ऊंची श्रोती पदनते हैं। सिश्यां साड़ी, बाबरा (लटंगा) श्रोर कांचली (श्रंगिया) का उपयोग करती हैं। मुसलमाना की स्त्रियां पाजामा श्रोर कुर्ता पहनती हैं श्रीर जगर एक दुपटा डालती हैं। वोहरों की स्त्रियां वहुधा लटंगा पहनती हैं श्रीर वादर जाते समय मुंद पर नकाब (बुक्रां) डालती हैं।

ं । ट्रंगरपुर राज्य की मुख्य भाषा वागकी है, जो गुजराती का रूपल्कर है।

प्रवति। निर्मितानारी है, जिन्तु लोग प्रत्यः उसे लकीर खींचकर

# भूमिका

संसार के साहित्य में इतिहास ही एक ऐसा साधन है, जो किसी देश अथवा राष्ट्र को अपने प्राचीन गौरव की स्पृति दिलाता है। इतिहास के द्वारा ही देशों और जातियों में नवजीवन का संचार होकर कर्त्तव्य-पथ का बोध होता है। वस्तुतः इतिहास ही से राष्ट्र के उत्थान और पतन का ज्ञान होता है। इन्हीं कारणों से सभ्य संसार में इतिहास का बड़ा महत्व है। यदि किसी देश या जाति का इतिहास न हो तो समभना चाहिये कि उसका अस्तित्व लुप्तप्राय ही है।

भारतवर्ष इतिहास का केन्द्र रहा है, परन्तु समय-समय पर इस देश पर विपत्ति की काली घटाएं त्राती रहीं हैं। त्रनेक बार भारत पर विदेशी विजेतात्रों के आक्रमण हुए, जिससे बड़ी बरबादी हुई। विजयोत्लास में प्रपुर-ब्रित विजेता कभी चुप नहीं बैठे रहे, प्रत्युत यहां के कीर्तिचिक्षों तक को मिटाने में वे अपनी शक्ति का उपयोग करते रहे, जिससे इस देश के प्राचीन इतिहास को जानने के अधिकांश साधन नष्ट हो गये। फिर भी जो कुछ बचा उसमें से अधिकांश, यहां के निवासियों के अज्ञान-वश नष्ट हो गया। कई शिलालेख, जो इतिहास के श्रमूल्य साधन माने जाते हैं, तोड़-फोड़ कर इमारतों के काम में लगा दिये गये और कई मसाला पीसकर तथा धार-दार श्रोज़ारों को तेज़ करने के लिए विस-विस कर खराब कर दिये गये। कई अरितत स्थानों में पड़े रहने से हवा-पानी के प्रभाव से यों ही नष्ट हो गये। इस श्रोर शासकों का ध्यान न होने से कई मन्दिर, मठ तथा श्रन्य मकान श्रादि जो इतिहास के साधन थे, खंडहर हो गये। उनमें पुस्तकें पड़ी-पड़ी सड़ गई और अधिकांश में दीमकों ने घर कर लिया। कितनी ही श्राग्निदेव के कोप में पड़कर भस्मीभूत हो गई श्रौर कई पंसारियों की हाटों पर रही के भाव विक गईं।

लिपि घसीट रूप में लिखते हैं। उसमें हस्व, दीर्घ और गुद्धता की श्रोर च्यान कम दिया जाता है।

'परेवा' पत्थर के वरतन, खिलौने तथा मूर्तियां आदि अच्छे बनते हैं। तांबे-पीतल के वरतन और भील-स्त्रियों के पहनने के ज़ेवर एवं सोने-चांदी दस्तकारी के आभूषण बहुतायत से बनते हैं। लकड़ी के रंग-विरंगे खिलौने तथा अन्य वस्तुएं और कपड़े तथा लाख की रंगाई का काम भी अच्छा होता है।

रेल्वे-स्टेशन दूर रहने, पक्की सड़कें न होने और अन्य साधनों के अभाव से अन्य स्थानों की अपेद्या यहां व्यापार बहुत कम है। अझ, तिलं, व्यापार सरसों, घी, गोंद, मोम, ऊन, महुआ, चमड़ा आदि वस्तुएं राज्यं से बाहर जाती हैं और कपड़ा, गुड़, शक्कर, नमक, तंबाकू, मिट्टी का तेल, सब प्रकार की धातुएं, काँच का सामान आदि वस्तुएं बाहर से आक्षी हैं।

यहां के मुख्य त्योहार रक्षा-बन्धन, नवरात्रि, दीवाली, होली, गण-गोर श्रादि हैं। ब्राह्मणों का मुख्य त्योहार रक्षा-बन्धन, क्षत्रियों का नवरात्रि त्योहार (दशहरा), महाजनों का दीवाली श्रीर श्रन्य जातियों का होली है। मुसलमानों के मुख्य त्योहार दोनों ईदें श्रीर मुहर्रम (ताज़िया) हैं।

मेले व्यापार की उन्नित में सहायक होते हैं। इस राज्य में भी मेले होते हैं, जिनमे विदेशी व्यापारी श्राते हैं। फाल्गुन मास में वेशेश्वर का मेला मेले भरता है। इसमें व्यापारी लोग हई, कपड़ा, बरतन, काँच का सामान, खिलोने श्रोर बैल श्रादि पशु लाते हैं। गिलियाकोट में पीर फ़ख़हिन का मेला होता है, जो मुहर्रम महीने की ता० २७ को भरता है। इसमें दूर दूर से दाऊदी बोहरे बहुत श्राते हैं।

इस राज्य में सरकारी डाकखाने श्रीर तारघर श्रधिक नहीं हैं। डूंगर-पुर, सागवाड़ा, गिलयाकोट श्रीर बनकोड़ा में श्रंग्रेज़ी डाकखाने हैं तथा डाकखाने श्रीर इंगरपुर श्रीर सागवाड़े में तारघर भी हैं। राज्य की तारघर तरफ से प्रजा के खुबीते के लिए इलाक़े भर में चिट्टियां श्रादि पहुंचाने के लिए डाक का प्रबन्ध है। गर्गोशपुर, श्रासपुर, नठावा, लागवाड़ा, गलियाकोट, धंवोला श्रौर कणवा में राज्य के डाकखाने हैं। यहां से जानेवाले पत्रों, रजिस्ट्रियो श्रादि पर राज्य के ही टिकट काम में श्राते हैं।

शिक्ता के लिए राज्य की ओर से इंगरपुर में 'पिन्हे हाईस्कूल,' 'विजय-संस्कृत-पाठशाला' और 'पिन्हे पुस्तकालय' तथा कन्याओं के गिरा लिए 'देवेन्द्र-कन्या-पाठशाला' है। सागवाड़े में सेकराडरी स्कूल तथा आसपुर, वहोदा, वनकोड़ा, गलियाकोट, नठावा, ओवरी, पीठ, सावला, पाट्या, सेमलवाटा, खडगदा, धंवोला, भीलोड़ा, सरोदा, कणवा, जेठाणा, पृंजपुर और सामलिया में प्रारंभिक पाठशालाएं हैं। सागवाड़े में एक कन्या-पाठशाला भी है।

चिकित्सा के लिए राज्य की श्रोर से इंगरपुर में वड़ा श्रस्पताल श्रीर पर्यताल सागवाड़े में छोटा श्रस्पताल वना हुआ है।

इस राज्य में तीन ज़िले—हूंगरपुर, सागवाड़ा और आसपुर—हैं। उनमे दाकिम ज़िलेटार कहलाते हैं और 'अमात्य कार्यालय' (महक्मा खास)

े के श्रधीन हैं। राज्य के सारे खालसे में पैमाइश होकर वन्दो-यस्त हो गया है, जिससे लगान में नकृद रुपये लिये जाते हैं।

शासनः राज्यतन्त्र-शासन-प्रणाली से होता है। दरवार को राज्य •पाप के भीतरी मामलें में पूरा श्रिधिकार है। न्याय श्रीर राज्य-भयन्य दा संशिप्त पश्चिय नीचे लिखे श्रज्जसार है— माली और मुल्की कार्य के लिए 'अमात्य-कार्यालय' है और राज्य की समस्त यागडोर उसके हाथ में है । मालगुज़ारी (रेबिन्यु), खुंगी (कस्टम्स), ऐक्साइज़ (नशीली चीज़ों का व्यवसाय), परराष्ट्र, सेना, पुलिस, शिक्ता-विभाग, मेडिकल, जहल, इंजीनियरी और हिसाव-दफ्तर (अकाउन्टेन्ट-ऑकिस) आदि सब महक्मे अमात्य-कार्यालय के अधीन हैं। प्रत्येक विभाग पर अलग अलग हाकिम नियत हैं और वे उस(अमात्य-कार्यालय) की निगरानी में अपना अपना कार्य करते हैं। ऊपरी मामलों के आजिरी फ़ैसले 'राजप्रवन्ध-कारिणी सभा' की सलाह से होते हैं, जिसमें उच्च कर्मचारी, सरदार और प्रजा के प्रतिनिधि रहते हैं, जो द्रवार की आड़ा से नियुक्त किये जाते हैं।

इस राज्य में भूमि तीन भागों — जागीर, माफ़ी (खैरात) श्रौर खालसा— में यंटी हुई है। इनमें से खालसा की पेदावार राज्य लेता है। जागीर में जो जागीर गांव श्रादि दिये गये हैं वे या तो उन्हें भाइयों में वंटवारा होते. से श्रथवा श्रव्छी सैनिक-सेवाश्रों के उपलब्य में मिले हैं। ऐसे जागीरदारों को प्रतिवर्ष खिराज देने के श्रातिरिक्त स्वयं राजधानी में जाकर नियत समय पर नौकरी देनी पड़ती है तथा श्रावरयकतानुसार सैनिक-सेवा के लिए राजकीय श्राहा का पालन करना पड़ता है।

जागीरदारों में तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणीवाले 'सोलह' कहलाते. हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) यन कोड़ा, (२) पीठ, (३) वीचीवाड़ा, (४) मांडव, (४) ठाकरड़ा. (६) सोलज, (७) वमाला. (८) लोड़ावल, (६) रामगढ़, (१०) सावली. (११) श्रोड़ां, (१२) नांदली, (१३) चीतरी श्रीर (१४) सेमलवाड़ा।

टुसरी श्रेणी के सरदार 'यत्तीस' फहलाते हैं, जिनकी मृची श्रान्त में दी गई है। इस श्रेणी में इस समय १४ डिकाने हैं जिनके श्रार्थान ३५००० रू वार्षिक श्राय की जागीर है।

तीसरी श्रेणी के सरदार 'गुट्टायंद' कहलाने हैं। ऐसे सरदारां की

संख्या १३० है, जिनके अधीन ४०००० रु० वार्षिक आय की भूमि है।

प्रथम श्रेणी के सरदार ताज़ीमी हैं श्रौर उन्हें पांव में सोना पहिनने का सम्मान है। इन सरदारों को न्याय-सम्बन्धी (Judicial) श्रिधकार नहीं हैं श्रौर न वे राज्य की श्रमुमति के विना दत्तक ले सकते हैं। किसी सरदार की मृत्यु हो जाती है, तब उत्तराधिकारी की नियुक्ति के समय तलवारयन्दी के नाम से राज्य उससे नज़राने की रक़म लेता है। राज्य की श्राझा का उज़ंबन करने तथा श्रन्य गंभीर श्रपराधों के कारण जागीर ज़न्त भी हो जाती है।

झाहार्ण, चार्ण, भाटों, देवमंदिरों, मसजिदों आदि के निमित्त गाणी अथवा किसी सेवा के उपलच्य में गांव, ज़मीन, मकान आदि दिये गये हैं वे माफी या ख़ैरात कहलाते हैं। माफी यहां चार प्रकार की है—

- (१) माफी-पुरायार्थ-जिनको पुराय की दृष्टि से यह दी गई है, उनसे कोई सेवा नहीं ली जाती।
- (२) मंदिरा के पूजन, मसजिदों, पुरोहिताई, कथा-ज्यास आदि कार्यों के लिए जो भूमि दी गई है वह माफ़ी धरमादा (धर्मदाय) कहलाती है, जो उपर्युक्त कार्य यरावर होते रहने तक कायम रहती है।
- (३) माफी-इनामी—यह ब्राह्मण, चारण और भाटो को ही नहीं प्रत्युत द्यन्य लेगों। फो भी श्रव्छी सेवा के उपलद्य में किसी खास श्रवसर पर इनाम में दी गई है।
- (४) माफी-बाकराना—यह नियत सेवा के लिए लोगों को दी गई है शौर उनको उनके कारण सेवा करनी पड़ती है।





41.141.14 1.1

वर्त्तमान समय में इस राज्य की वार्षिक आय ७५०००० रुपये के लगभग है। आय के मुख्य साधन ज़मीन का हासिल, दाण (कस्टरस), आय-व्यय आवकारी, सरदारों का खिराज, स्टाम्प आदि हैं। वार्षिक व्यय अनुमान ६७५००० रुपये है। व्यय के मुख्य सीगे सेना, पुलिस, महल, अदालतें, विद्याविभाग, तामीर आदि हैं।

हूंगरपुर राज्य का चांदी का कोई सिक्का नहीं मिलता। मेवाड़ के पुराने चीतोड़ी और प्रतापगढ़ के सालिमशाही रुपयों का ही यहां पर चलन था,

सिका परन्तु भाव की घटा-बढ़ी होने के कारण बड़ी श्रसुविधा देख ई० स० १६०४ में सरकार श्रंगरेज़ी से लिखा-पढ़ी कर राज्य ने १३४ ह० चीतोड़ी श्रथवा २०० ह० सालिमशाही के बदले १०० ह० कलदार लेना स्थिर किया तब से ही कलदार का चलन है। पहले यहां की टकसाल के बने हुए पैसे चलते थे, जिनपर एक तरफ़ 'सरकार गिरपुर' श्रीर दूसरी तरफ संवत् का श्रंक (१६१७), उसके नीचे तलवार का चिह्न तथा उसके नीचे वृत्त की डाली बनी हुई थी।

इस राज्य में वर्ष आषाढ़ सुदि १ को प्रारम्भ होकर ज्येष्ठ विद वर्ष और मास अमावास्या को समाप्त होता है और महीने सुदि १ से प्रारम्भ होकर विद अमावास्या को समाप्त होते हैं, इसिलए संवत् 'आषाढादि' और मास 'अमांत' कहलाते हैं।

इस राज्य को सरकार श्रंग्रेज़ी की श्रोर से १४ तोपों की सलामी तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है। सरकार श्रंग्रेज़ी को वार्षिक श्रीर खिराज खिराज में १७४०० रु० कलदार दिये जाते हैं।

इस राज्य में प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से मुख्य प्राचीन श्रीर प्रसिद्ध स्थान मुख्य का वर्णन नीचे किया जाता है—

हूंगरपुर—यह कस्वा इस राज्य की वर्त्तमान राजधानी है और समुद्र की सतह से लगभग १३०० फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सन् १६३१ ई० की मनुष्यगणना के अनुसार यहां पर ८४०७ मनुष्य निवास करते हैं। महारावल हूंगरसिंह ने वि० सं० १४१४ (ई० स० १३४८) के आस- पास श्रपने नाम से इस कस्वे को वसाकर वागड़ राज्य की प्राचीन राजधानी बढ़ोटा (घटपड़क) के बदले इसे श्रपनी राजधानी बनाया। महा-रावल शिवसिंह ने इसके चारो श्रोर पका कोट बनवाकर इसे सुरित्तत किया। चारों श्रोर पढाढ़ियां श्रा जाने से वर्षा-त्रहुत मे यहां का प्राकृतिक संन्वयं मनामोहक हो जाता है। दिल्ली श्रोर की पहाड़ी के श्रोर पर एक छोटा-सा दुर्ग बना हुश्रा है। वहां महारावल विजयसिंह ने महल भी बनवाया है। इस पहाड़ी के नीचे पुराने राजमहल हैं, जो भिन्न भिन्न समय के बने हुए हैं श्रोर जहां इस समय राजकीय दफ्तर हैं। महारावल गोपाल (गैवा) ने यहां गेवसागर तालाव बनवाया, जिसके दिल्ली तट पर उदयविलास नामक भयन महारावल उदयसिंह (दूसरे) का बनवाया हुश्रा है। विजय-हास्पटल, पिन्हे-हाईस्कूल, लदमण-गेस्टहाउस, उदयविहार-उद्यान, गैवसागर के भीतर का वादलमहल तथा उसके तट पर का महारावल पूंजा का बनाया हुश्रा श्रीनाथकी का विशाल मन्दिर दर्शनीय स्थान हैं।

सागवाड़ा—यह कस्या डूंगरपुर से दिल्लग-पूर्व में २६ मील दूर है। पहले यह श्रव्छा कस्या था, जहां पर कई प्राचीन जैन-मन्दिर वने हुए हैं। यह इस राज्य की व्यापारिक मएडी है। राज्य की श्रोर से यहां स्कूल श्रौर प्रस्थात हैं भीर प्रयन्ध के लिए ज़िलेदार रहता है। यहां पर पोस्ट श्रौर टेलिमाक श्रोफिस भी है।

गितियाकोट—यह स्थान हुंगरपुर से ३७ मील श्रीर सागवाड़ा से ११ मील दूर है। माही नदी के तट पर गिलयाकोट के पुराने गढ़ के खाउहार (भग्नापरंग) विद्यमान है। यह दाऊटी बोहरों का तीर्थस्थान है, क्योंकि यहां प्रमानदीन नामक पीर की कदर है, जिसकी ज़ियारत के लिए प्रतिवर्ष दूर-पूर से पीरने तीम वाते हैं। यहां उनके श्राराम के लिए सुन्दर सराये वनी हुई हैं, जिनसे उन स्थान की रीनक वट गई है। यहां पर एक प्राहमरी सहम की श्रीन श्रीन श्री है।

पर्टाश—पर स्थान हंगरपुर से २= मील दूर है। पहिले यह वागड़ की राप्तर्शन था। यहां कई प्राचीन देवालय थे. जिनमें से कई गिर भी गये हैं। संस्कृत लेखों में इसका नाम 'वटपद्रक' मिलता है और इसको 'वागड वटपद्रक' कहते थे, जिसका कारण यह था कि वटपद्रक (वड़ौदा) नाम के भारत में एक से अधिक स्थान होने से इस (वड़ौदे) के विषय में सन्देह न रहे। यहां पर महाजनों की श्रच्छी वस्ती है श्रौर कई प्राचीन जैन-मन्दिर भी हैं। तालाव के पास श्वेत पाषाण का वना एक प्राचीन शिव-मन्दिर है, जिसपर सुन्दर खुदाई का काम है। उसका श्रिधिकांश भाग गिर गया है श्रीर नेवल निज मन्दिर ही वचा है। यहां जल भरने की एक पाषाणु की कुंडी पर ( श्राषाढ़ादि ) वि० सं० १३४६ वैशाख सुदि ३ ( चैत्रादि १३४०=ता० ११ एप्रिल ई० स० १२६३) शनिवार का महाराजकुल (महारावल) श्रीवीरसिंहदेव के समय का लेख है, जिसमें उसके महाप्रधान (मुख्यमन्त्री) का नाम वामन लिखा है। इस मन्दिर के श्रहाते में सुन्दर कारीगरी के साथ यनी हुई एक पुरुष की श्याम पत्थर की क़रीव ३ फुट ऊंची मूर्ति पड़ी हुई है, जिसके मूंछ व डाढ़ी हैं श्रौर केशों का जूड़ा दाहिनी तरफ कन्धे पर स्तरक रहा है, हाथों में कड़े व भुजवन्द हैं और दोनों हाथों में एक फूलों की माला है। उसका एक हाथ टूट गया है, गले में एक रुद्राच की माला और एक तीन लड़ी कएठी है, जंबा तक धोती पहने हुए है, जिस-पर सुन्दर काम वतलाया है श्रौर दोनों पैर दूट गये हैं। सम्भवत: यह उक्त मन्दिर वनवानेवाले व्यक्ति या राजा की मूर्ति होनी चाहिये। यहां पर शिव, कुवेर श्रादि की मूर्तियां भी पड़ी हुई हैं। एक विष्णुरूप सूर्य की खड़ी हुई मूर्ति है जो चतुर्भुज है। उसके ऊपर के दाहिने हाथ में गदा, नीचे के हाथ में कमल, ऊपर के वायें हाथ में चक और नीचे के में कमल है। सिर पर मुकुट, छाती पर कवच श्रौर पैरों में वड़ी सुन्दरता से वने हुए लम्बे वृट हैं। नीचे सात श्रचर का एक श्रस्पप्ट लेख है, जिसकी लिपि ११ वीं शतान्दी की अनुमान होती है। गांव के दीच पार्श्वनाथ का मन्दिर है, जिसका नीचे का भाग पुराना और ऊपर का नया है। इस मन्दिर मे यम, सूर्य और पार्श्वनाथ की मृतियां पड़ी हैं, जो वाहर से लाकर रक्खी हुई प्रतीत होती हैं। निज-मन्दिर मे मुख्य मूर्ति पार्श्वनाथ की है, जो नवीन है, उसकी प्रातिष्ठा

(श्रापाढ़ादि) वि० सं० १६०४ ज्येष्ठ सुदि १ शुक्रवार के दिन महारक देवेन्द्रसूरि नें की थी। सभामग्रहण में एक मूर्ति वि० सं० १३४६ माघ वदि १२ (ता० १४ फ़रवरी ई० स० १३०३) गुरुवार की है और एक श्याम शिला पर चौवीस तीर्थंकरों के पंचकल्याण खुदे हुए हैं और किनारों पर चौवीस तीर्थंकरों फी मृर्तियां हैं। नीचे के लेख से मालूम होता है कि इस शिला की प्रतिष्ठा (श्रापाढ़ाढ़ि) वि० सं० १३६४ (चेत्रादि १३६४) वैशाख सुदि ४ (ता० २६ एप्रिल ई० स० १३०५) को खरतरगच्छ के जिनचन्द्रसूरि ने की थी।

देवसोमनाथ — डूंगरपुर से उत्तर-पूर्व मे १४ मील पर सीम नदी के तट पर देवसामनाथ का विशाल श्रीर सुदृढ़ मंदिर वना हुआ है, जो डूंगर-पुर राज्य के सब हैवालयों से प्राचीत और भव्य है। इसके पास ही देवगांव बसा रुखा है जिससे इस मंदिर को देवसोमनाथ कहते हैं। यह मंदिर श्वेत पापाण का वना हुआ है और चारों ओर प्राकार (कोट) है। इसके तीन द्धार ( पूर्व. उत्तर श्रोर दिचला मे ) हैं। प्रत्येक द्वार पर दो दो मंज़िले भरोखे हैं श्रीर गर्भगृह पर ऊंचा शिखर वना है। गर्भगृह के सामने श्राठ विशाल स्तंभी का बना हुआ सभा-मंडप है। इस मंदिर में बीस तोरण थे, जिनमें से चार तो अभी पूरे विद्यमान हें और पांच आधे। वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७४) में सोम नहीं इतनी बढ़ गई कि मंदिर की तीसरी मंज़िल में पानी पहुंच गया धोर लकड़ी के बड़े बड़े लहों के टकराने से कई तोरण हूट गये। सभा-मंडप सं निज्ञ-मंदिर में प्रवेश करने के समय आठ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिवलिङ्ग थाता है। मंदिर के पीछे एक कुंड चना हुआ है, जिसमें से शिवालय में दाल लाने के लिए संगमरमंग की नाली स्तंभी पर बनी हुई थी, जो उक्त जल-प्रवार के समय हुट गई, जिससे अब मिट्टी की नाली से मंदिर में जल पहुं-भाषा जाता है। मिहर के शियर के भीतर पहुंचने पर एक श्रदुभुत हश्य मजर पाता है, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े अन्तर पर बृत्ताकार एक नाप के पाधा गरे हुए हैं और उनपर छाड़ी पहियें लगी हैं। पहिया के ऊपर फिर धेमे ही मुनाकार पत्थर माहे हैं। इस प्रकार की बृत्ताकार रचना शिखर तक पर्न गई है। ज्या ज्यां पत्थर ऊंचे जाते गये त्या त्या उनका बृत्त कम मारतवर्ष के इतिहास में राजपूताना सदा से इतिहास का साधन रदा दें, जहां का कोई भी श्रंश ऐसा नहीं, जो शोणित-धारा से न सीचा गया दो। इसीलिए राजस्थान की वीर-प्रसिवनी भूमि का इतिहास जानने की प्रत्येक व्यक्ति को उत्कर्णा वनी रहती है, किन्तु इस प्रदेश का विस्तृत इतिहास लिएने की श्रोर विद्वानों का ध्यान बहुत कम श्राकृष्ट हुआ है। मरज्या जाल वक राजपूताने में लड़ाई भगड़ों का दौर-दौरा बना रहा। ऐसी दशा में यहां के वास्तविक प्राचीन इतिहास का सुरिच्चत रहना निवात जिन्न था, परन्तु सीमाग्य से कुछ सामग्री वच गई, जो विद्वानों के परिश्रम के फलस्वक्षप शनै:-शनै: उपलब्ध होती जाती है।

यंत्रेज़ सरकार से संधि होने के पश्चात् इस प्रदेश में अंग्रेज़ यक्त सरों का यागमन होने लगा और उनके विद्यानुराग से ही यहां के निमासियों में पुनः इतिहास-प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ। एकसौ से अधिक वर्ग पूर्व सुप्रसिद्ध कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूत जाति की वीरता पर सुग्ध हो कर छत्तीरा राजवंशों के संचित्त इतिहास के श्रतिरिक्त उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, वीकानेर, जैसलमेर, वृंदी और कोटा राज्यों का अंग्रेज़ी भाषा में रहद इतिहास लिखकर साचरवर्ग में उपस्थित किया। पुरातत्वानुसंधान का यनुराग होने से उक्त विद्वान ने वड़े परिश्रम से कई प्रशस्तियां, सिक्के और प्राचीन पुस्तकों भी सोज निकालीं, परन्तु प्राचीन लिपियों का ठीक-ठीक शान बोने से उनके पढ़ने में कई स्थल पर भूलें रह गई। पुराण, महाभारत और नाटों की रयातों को टटोलकर उनसे वंशाविलयां तैयार करवाई। रतने पर भी भिन्न-भिन्न राज्यों से प्राप्त ख्यातों तथा जिन थोड़ी सी फार्म्स पुन्तकों के श्रप्रेज़ी श्रनुवाद छुप खुके थे, उन्ही पर प्राय: उक्त महानुनान को निर्मर रहना पड़ा, क्योंकि राजपूताने में उस समय शोध का वंशाने अ भी न दुशा था।

अभेज जानि को इतिदास से स्वाभाविक अनुराग है, किर ईस्ट इंडिया कर्मा है शानन काल में भारत में कई ऐसे अंग्रेज़ अफ़सर आये, जिन्हें इतिहास से दश प्रेम था। भारत के इतिहास का अधिकाधिक द्यान



ह्रंगरपुर राज्य का इतिहास-्ट

होता गया और सबसे ऊपरी वृत्त बहुत छोटा हो गया। देखनेवालों को तो यही ज्ञात होता है कि यह शिखर अभी गिर जायगा, परन्तु वह बड़ा ही सुदृढ़ है। मंदिर के पीछे नदी पर घाट बना हुआ है। इस मंदिर के वनाने का तो कोई शिलालेख नहीं मिला, परन्तु इसकी बनावट और कारीगरी आदि को देखते हुए यह कहना असङ्गत न होगा कि यह शिवालय विक्रम की वारहवीं शताब्दी के आसपास वना होगा।

मंदिर के बाहर एक स्तंभ पर महारावल सहसमल के समय का वि॰ सं॰ १६४४ पौष सुदि १३ (ई॰ स॰ १४८८ ता॰ २० दिसम्बर) का शिलालेख खुदा हुआ है, जिससे विदित होता है कि वहां की ज़मीन का हासिल उक्त मंदिर को भेंट होता है। वहां पर रावल गोपीनाथ का खुदवाया हुआ एक लेख भी है, परन्तु उसके अच्चर छोटे हें और विस गये हें, इसलिए उसका आशय स्पष्ट नहीं होता। मंदिर के स्तंभों तथा ऊपर की मंज़िल के छबनों पर कई यात्रियों के खुदवाये हुए लेख हें, जिनमें सबसे पुराना वि॰ सं० १४४० कार्तिक सुदि ११ (ई॰ स॰ १४६३ ता॰ २१ अक्टोबर) का है। यह शिवालय नदी-तट पर होने के कारण इसके निकट कई वीर पुरुषों के अगिन-संस्कार हुए हैं, जिनके स्मारक-स्तंभों पर लेख खुदे हुए हैं, जिनमें सबसे पुराना वि० सं० १४३० (ई॰ स० १४७३) का है।

पूंजपुर—यह कस्वा रावल पूंजा का वसाया हुआ है और डूंगरपुर से २६ मील दिल्ला-पूर्व में है। इसके निकट ही सावला गांव है, जहां मावजी नाम का औदीच्य ब्राह्मण बड़ा संत हुआ। उसके शिष्यवर्ग में वह विष्णु का किल अवतार माना जाता है। सावले में मावजी का मंदिर है और उसमें उसकी शंख, चक्र, गदा और पद्म सिहत घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। उसका पहला और तीसरा विवाह औदीच्य ब्राह्मणों की लड़कियों से, दूसरा एक राजपूत की लड़की से और चौथा एक पटेल की विधवा स्त्री से होना बतलाते हैं। वैष्णव-धर्मावलंबी कई पटेल (कुनवी), राजपूत, ब्राह्मण, खुनार, छोपे और दर्जी आदि उसके अनुयायी हैं, जो उसकी वाणी को बड़े शेम से सुनते और उसके रचे हुए भजनों को गांते हैं। वाणी के सिवाय 'न्याय'

नाम की उसकी यनाई हुई पुस्तक है, जिसमे जीवनदास श्रोदीच्य के किये हुए १० प्रश्नों के उत्तर यड़ी योग्यता से दिये हैं। इसके श्रातिरिक्त 'श्रान्मं उत्तर', 'श्रकलरमण', 'सुरानंद', 'भजनस्तोज', 'श्रान्-रत्न-माला' तथा 'कालिंगा-हरण' श्रादि उसके रचे हुए ग्रंथ हैं। उनकी भाषा हिन्दी-मिश्रित वागड़ी हे। इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी श्रपने को विष्णुसम्प्रदाय के श्रन्तगंत ही समभते हैं। मावजी का मुख्य मंदिर सावला मे है, जहां उसकी गद्दी है। यहां जाकर उसके श्रनुयायी कंठी वंधवाते हैं। इस सम्प्रदाय के श्रनुयायियों की संख्या =००० मानी जाती है। सावला श्रीर पूंजपुर के श्रातिरिक्त डूंगरपुर राज्य मे वेणेश्वर श्रीर ढालावाला, मेवाड़ राज्य मे सेंसपुर (सलूंवर के पास) तथा वांसवाड़ा राज्य में पारोदा गांव में मावजी के मंदिर हैं। मावजी की गद्दी के महन्त श्रविचाहित रहते हैं श्रीर श्रीदीच्य श्राह्मणों में से किसी को श्रयना शिष्य वनाते हैं। मावजी का जन्म कय हुआ, इसका तो पता नहीं चलता, परन्तु वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३२) में उसकी मृत्यु होना माना शता है।

वोड़ी गांमा-दूंगरपुर से पूर्व में ४० मील पर यह पुराना कस्वा है, अदां के तालाय के पास की पढ़ाड़ी पर एक शिव-मन्दिर है। दूसरी एक पढ़ाड़ी पर सूर्य का एक प्राचीन मन्दिर था, जो दूर गया है। उसके सभा-मंडप में सूर्य की एक प्राचीन मूर्ति रक्षी हुई है। गांव के भीतर एक विष्णु का मन्दिर दें, जो (ग्रापाड़ादि) वि० सं० १६३१ (चैत्रादि १६३२) ज्येष्ठ सुदि १३ (ई० स० १५०५ ता० २२ मई) रविवार को बना था, ऐसा उसके लेख से पापा जाता दें।

वस्तर—यह गांव हंगरपुर से २८ मोल दूर है और चारणों की माफी का दे। यहां वसुदरा(वसुंधरा) देवी का प्राचीन मन्दिर है, जिसका शिला- क्षेत्र हुट गया है, परन्तु उसके दो दुक है विद्यमान हैं। उक्त शिलालेख की जिए मेजाड़ के गजा अपराजित के समय के वि० सं० ७१८ (ई० स० ६६१) के हिडा के लेग से ठीक मिलती हुई है। उक्त लेख का बहुतसा हिस्सा नष्ट हो गया है तो तो पर्च हुए अस के प्रारम्भ में देवी की स्तुति है। फिर वेदाराम



द्रंगेरपुरं राज्य का इतिहास

गुरु का नाम पढ़ा जाता है। आगे भट्ट द्रोणस्वामी का नाम है और उसके द्वारा यज्ञ करने का वर्णन है। उपर्युक्त शिलालेख के बचे हुए दोनों दुकड़ों में किसी राजा का नाम पढ़ा नहीं जाता है। डूंगरपुर राज्य से मिलनेवाले तमाम शिलालेखों में यह सब से पुराना है।

वेणेश्वर—यह स्थान डूंगरपुर से पूर्व लगभग ४० मील दूर है, जहां बांसवाड़ा राज्य की सीमा मिलती है। भाटोली गांव के समीप वेणेश्वर का शिव-मंदिर बना हुआ है, जो महारावल आसकरण के समय का माना जाता है। इस मंदिर के सम्बन्ध में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के बीच अगड़ा चल रहा था, जिसका निर्णय होने पर यह मंदिर डूंगरपुर राज्य की सीमा में माना गया। इस आशय का वहां पर वि० सं० १६२२ माघ सुदि १५ (ई० स० १८६६ ता० ३० जनवरी) का एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसपर मेजर एम० एम० मैकेंज़ी पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हिली ट्रेक्ट्स के अंग्रेज़ी में हस्ताचर हैं। यह मंदिर सीम और माही नदियों के सक्तम पर होने से वागड़ राज्य के निवासियों में इसका बड़ा माहातम्य है। फाल्गुन मास मे शिवरात्रि के अवसर पर यहां १४ दिन तक बड़ा मेला होता है, जहां दूर दूर से हज़ारों लोग आते हैं और इस अवसर पर वहां व्यापार भी अञ्चा होता है।

बोरेखर—डूंगरपुर से पूर्व ६० मील दूर सोलज गांव के निकट वोरेध्वर महादेव का शिव-मन्दिर है। वहां के कुंड पर पड़ा हुआ एक आठवीं
सदी का शिलालेख मिला, परन्तु उसपर मसाला पीसने से वह नष्ट-सा हो
गया है, इसलिए उसका पूरा आशय निकल नहीं सकता। उक्त मन्दिर की
दीवार पर महारावल सामंतासिंह के समय का वि० सं० १२३६ (ई० स०
११७६) का लेख लगा हुआ है। वागड़ में गुहिलवंशी राजाओं का सबसे
पहेला लेख यही है।

## दूसरा श्रध्याय

# बागड़ के प्राचीन राजवंश

( गुहिलवंश के अधिकार से पूर्व )

गुहिलवंशियां के पूर्व वागड़ पर किस किस राजवंश का श्रधिकार रहा, यह निश्चितरूप से नहीं जाना जाता, क्योंकि उस प्रदेश से श्रधिक प्राचीन शिलालेख श्रादि नहीं मिले हैं। श्रव तक के शोध से इतना ही झात होता है कि पहले वहां चत्रपवंशियों एवं परमारों का राज्य रहा था श्रीर प्रमारों से ही गुहिलवंशियों ने वागड़ का राज्य छीना था।

#### त्त्रप

सत्रप जाति के शक थे। ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच के प्रदेश शकस्तान से उनका भारत में आना माना जाता है। शिलालेकों और सिक्कों के अतिरिक 'स्त्रप'शन्द संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यह प्राचीन ईरानी भाषा के 'स्त्रपावन'' शब्द से बना है, जिसका अर्थ देश या ज़िले का शासक दोता था। भारतवर्ष में स्त्रपों को दो शाखाओं के राज्य रहे, जिनमें से एक ने मथुरा के आसपास के प्रदेश और दूसरी शाखा ने राज-प्ताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ तथा दिल्ला के कितने एक अंश पर शासन किया। विद्याना ने पिछली शाखा का 'पश्चिमी स्त्रप' नाम से परिचय दिया दे। इसी शासा के स्त्रपों का राज्य वागड़ पर होना निश्चित है, क्योंकि बसंमान बासपाड़ा राज्य के, जो पहले वागड़ ( इंगरपुर ) राज्य का ही एक विभाग था, सरवाणिया नामक गांव से दिसम्बर सन् १६११ ई० (विश् सं० १६६=) में स्त्रपवंशियों के चांदी के २३६३ सिम्के एक पात्र में गड़े

<sup>(1)</sup> जे. एन. कैम्बेज्; गेज़िटियर श्रॉव् दि बॉम्बे ग्रेसिडेन्सी, जिल्द १, भाग १, ४० २१, टिप्टम ६।

हुए मिले, जो हमारे पास पढ़ने के लिए लाये गये । उनसे जान पड़ता है कि इस प्रदेश पर इस वंश का राज्य रहा था । ज्ञपों के शिलालेखों तथा सिक्कों में 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परममहारक' श्रादि उपाधियां नहीं मिलतीं। उनके स्थान पर राजा को 'महाज्ञत्रप राजा उन तथा राजकुमारों को, जो ज़िलों पर शासन करते थे, 'ज्ञप राजा उन ही लिखा हुआ मिलता है। इनमें एक अनुशि रीति यह थी कि राजा के जितने पुत्र होते वे सब अपने पिता के पीछे कमशाः राज्य के स्वामी बनते और उन सब के पीछे ज्येष्ठ पुत्र का बेटा यदि जीवित होता तो राज्य पाता। राजा और उसके पुत्र आदि (ज़िलों के शासक) अपने अपने नाम के सिक्के बनवाते थे, जो बहुत छोटे होते और जिनपर शक संवत् रहता था। ये सिक्के द्रम्म कहलाते थे, जिनपर बहुधा एक तरफ राजा का सिर तथा संवत् का अंक एवं दूसरी और विरुद्द सहित अपने तथा अपने पिता के नामवाला लेख तथा मध्य में सूर्य, चन्द्र, मेरु और गंगा नदी सूचक चिह्न रहते थे।

इन चत्रपों का संचित्त वृत्तांत, वंशवृत्त तथा महाचत्रपों और चत्रपों की समय सिंहत तालिका हमने राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द (पृ०६६-११०) में दी है। सरवाणिया से मिले हुए उपर्युक्त सिक्के शक सं०१०३ से २७४ (वि० सं०२३८ से ४१०=ई० स०१८१ से ३४३) तक के निम्नलिखित महाचत्रपों और चत्रपों के हैं।

महाच्त्रप

- (१) रुद्रसिंह (प्रथम)-शक सं०१०३-११४ (वि० सं०२३८-२४६=ई०स० १८१-१६२) के।
- (२) ईख़रदत्त-(राज्यवर्ष १ और २) के।
- (१) राजपूताना म्यूजिश्रम (श्रजमेर) की ई॰ स॰ १६१३ की रिपोर्ट; पृ० ३-४।
- (२) 'राज्ञो महात्त्वत्रपस दामसेनपुत्रस राज्ञो महात्तत्रपस विजयसेनस' । इ. जे. रापसन; कॅटॅलॉग ऑफ़ दि कॉइन्स ग्रॉफ ग्रांध डाइनेस्टी, दि वेस्टर्न चत्रप्स, दि त्रैक्टक डाइनेस्टी एएड दि बोधि डाइनेस्टी; ए० १३०-३१,
  - (३) 'राज्ञो मह(हा) चत्रपस दामसेन पुत्रस राज्ञः चत्रपस विजयसेनस'। वहीः, पृ० १२६-३० ।

- (३) स्ट्रसेन (प्रथम)-शक सं० १३४-१४२ (वि० सं० २७०-२७७=ई० स० २१३-२२०) के।
- (४) दामसेन शक सं० १४०-१४७ ( वि० सं० २८४-२६२=ई० स० २२८-२३४) के।
- (४) यरोदामा-शक सं० १६१ (वि० सं० २६६=ई० स० २३६) के।
- (६) विजयसेन -शक सं० १६१-१७२ (वि० सं० २६६-३०७=ई० स० २३६-२४०) के।
- (७) दामजद्श्री (तीसरा)-शक सं० १७२-१७६ (वि० सं० २०७-३११= ई० स० २४०-२४४) के।
- ( द ) रुद्रसेन ( दूसरा )-राक सं० १७८-१६६ ( वि० सं० ३१३-३३१=ई• स० २४६-२७४ ) के।
- (६) विश्वसिंह।
- (१०) भर्तृदामा-शक सं० २०६-२१४ (वि० सं० ३४१-३४०=ई० स० २८४-२६३)के।
- (११) स्वामी रुद्रसेन (तीसरा) शक सं० २७०-२७४ (वि० सं० ४०४-४१०= इं० स० २४=२४२) के।

#### चत्रप

- (१) रुद्रसेन (प्रथम)-शक सं० १२१ (वि० सं० २५६=ई० स० १६६) के।
- (२) दामजद्श्री (दूसरा )-ग्रकसं० १४४ (वि० सं० २६०=६० स० २३३) के।
- (३) वीरदामा-शक सं० १४=-१६० (वि० सं० २६३-२६४=ई० स० २३६-२३=)के।
- (४) यशोदामा।
- (४) विजयसेन-शक सं० १६० (वि० सं० २६४=ई० स० २३८) के।
- (६) विश्वसिंह-ग्रक्त सं० १६५-२०० (वि० सं० ३३३-३३४=ई० स० २७६-२७=) के।
- (३) मर्गुदामा-राक सं० २००-२०४ (वि० सं० ३३४-३३६=ई० स० २०-२=२) के।

प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहां शोध का कार्य आरम्भ किया और जब वे अपना कार्यकाल समाप्त कर इक्लेंड लौटे, तब वहां भी अपना ज्ञान बनाये रखने के लिए व्यापक रूप से प्रयत्न कर इस और वहां के निवासियों का ध्यान आरुष्ट किया। फलतः इन्हों दिनों (ई०स०१८२३ में) इक्लेंड की राजधानी लन्दन नगर में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था का जन्म हुआ और उसकीशाखाएँ भारत में कलकत्ता तथा बंबई नगर में भी स्थापित हुई, जिनके द्वारा पुरातत्त्वानुसंधान के कार्य में विशेष सहायता मिली। फिर तो अंग्रेज़ सरकार ने भी भारत में पुरातत्त्वान्वेषण का कार्य आरंभ किया। इसका यहां के विद्वानों पर भी प्रभाव पड़ा और वे भी इस कार्य में आगे बढ़ें, जिससे बहुत सी ऐसी सामग्री—शिलालेख, दानपत्र, सिक्के, संस्कृत तथा देशी भाषाओं की पुस्तकें प्राप्त हुई।

ब्रिटिश भारत की इस जागृति का प्रभाव देशी राज्यों पर भी पड़ा श्रौर बीसवीं शताब्दी के उत्तराई से राजपूताना के नरेशों में भी इतिहास-प्रेम जागृत हुआ। इसके फलस्वरूप उदयपुर, जोधपुर श्रादि राज्यों मैं इतिहास-विभाग स्थापित हुए, परन्तु उसमें कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह को इतिहास से बहुत प्रेम था, इसलिए उसकी त्राज्ञानुसार कविराजा श्यामलदास ने प्रशस्तियों; ताम्रपत्रों; संस्कृतं, हिन्दी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी की पुस्तकों; पट्टे परवानों, ख्यातों एवं पत्रं-ष्यवहार के आधार पर 'वीर-विनोद' नामक बृहत् इतिहास की रचना की। उसमें उदयपुर राज्य का विस्तृत इतिहास श्रौर राजपूताने के सब राज्यों के ख्यातों आदि के आधार पर लिखित संचित्त इतिहास के अतिरिक्त गुज-रात, मालवा श्रादि के मुसलमान राज्यों, मुग़ल बादशाहत, मरहटा-साम्राज्य तथा नेपाल के स्वतन्त्र राज्य श्रादि का भी इतिहास है। उक्त पुस्तक को मुद्रित हुए चालीस वर्ष से श्रधिक समय हो गया, किन्तु उदयपुर राज्य ने उसे अवतक प्रकाशित नहीं किया, जो इतिहास-प्रेमियों के लिए अत्यन्त. खेद का विषय है। सौभाग्यवश उसकी कुछ प्रतियां निकल गईं, जिससें उस प्रन्थ का नाम भी सुना जाता है, परन्तु साधारण व्यक्ति उससे लाभ नही उठा सकता।

- ( = ) विश्वसेन-शक सं० २१४-२२६ ( वि० सं० ३४०-३६१=ई० स० २६३-३०४ ) के ।
- (६) रुद्रसिंह (दूसरा)-शक सं० २२६-२३६ (वि० सं० ३६१-३७१=ई० स० ३०४-३१४) के।
- (१०) यशोदामा (दूसरा)-शक सं० २३६-२४४ (वि० सं० ३७४-३८६=ई० स० ३१७-३३२) के।

इन लत्रपों में से महाल्त्रप रुद्रसेन (तीसरे) के पश्चात् चार श्रीर महाल्त्रपों ने राज्य किया था, परन्तु उनके सिक्के उक्त संग्रह में नहीं थे। श्रिन्तम राजा स्वामी रुद्रसिंह से गुप्तवंश के महाप्रतापी राजा चन्द्रगुप्त (दूसरे) ने, जिसका विरुद्द 'विक्रमादित्य' था, शक सं० ३१० (वि० सं० ४४४=ई० स० ३८८) के श्रासपास ल्रिप राज्य को श्रपने राज्य में मिलाकर उक्त राज्य की समाप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका श्रिथकार उठ गया।

त्तत्रपो के पीछे यहां गुप्तों, हूणों, कन्नोज के वैसवंशी राजा हर्ष और कन्नोज के रघुवंशी प्रतिहारों (पिंड्हारों ) का राज्य रहना सम्भव है, परन्तु उनका कोई शिलालेख, ताम्रपत्र या सिकका श्रव तक वागड़ से नहीं मिला।

### परमार

वागड़ के परमार मालवे के परमारवंशी राजा वाक्पातिराज के दूसरे पुत्र डंबरिसंह के वंशज थे। उनके अधिकार में वागड़ तथा छुप्पन का प्रदेश था। सम्भव है कि डंबरिसंह को वागड़ का इलाक़ा जागीर में मिला हो। उसके अनन्तर धनिक हुआ, जिसने उज्जैन के महाकाल-मन्दिर के समीप धनेश्वर का देवालय बनवाया । धनिक के पश्चात् उसका भतीजा

श्रीमहाकालदेवस्य निकटे हिमपांडुरं।

<sup>(</sup>१) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृ० २०६।

<sup>(</sup>२) अत्राशी(सी)त्परमारवंशविततो लव्धा(ब्धा)न्वयः पार्थिवो नाम्ना श्रीधनिको धनेस्व(श्व)र इव त्यांगैककल्पद्रुमः ....।। २६ ॥

वि॰ सं॰ १११६ का पाणाहेदा (बांसवादा राज्य ) का शिलालेख।

चर्च श्रोर तद्वंतर कंकदेव हुआ। मालवे के परमार राजा श्रीहर्ष (सीयक दूसरे)ने कर्णाटक के राठोड़ राजा खोट्टिकदेव पर चढ़ाई की, उस समय कंक-देव उसके साथ था। नर्मदा के किनारे खिलवट्ट नामक स्थान में युद्ध हुआ, जिसमें कंकदेव हाथी पर सवार होकर लड़ता हुआ मारा गया । इस लड़ाई में श्रीहर्ष की विजय हुई। उसने आगे वढ़कर निज़ाम राज्यान्तर्गत मान्यखेट (मालखेड़) नगर को, जो राठोड़ों की राजधानी थी, वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में लूटा । कंकदेव के चंडप और उसके सत्यराज नामक पुत्र हुआ, जिसका बेभव सुप्रसिद्ध राजा भोज ने वढ़ाया। वह गुजरातवालों से लड़ा था। उसकी स्त्री राजधी चौहानवंश की थी । सत्यराज के लिम्बराज और मंडलीक नामक दो पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ (लिंबराज) उसका उत्त-राधिकारी हुआ। उसके पीछे उसका छोटा भाई मंडलीक, जिसे मंडनदेव

(१) चचनामाभवत्तस्माद्भातृसूनुर्महानृपः ''। २८ ॥ पाणाहेदा का शिलालेख ।

(२) तस्यान्यये करिकरोद्धरवा(वा)हृदगडः ।
श्रीककदेव इति लब्ध(ब्ध)जयो व(व)भूव ....। १७॥
श्राक्त्दो गजपृष्ठमद्भुतस(श)रासारे रगो सर्व्वतः
कर्णाटाधिपतेर्व्व(ब्वी)लं विदल्यंस्तन्नम्मदायास्तटे ।
श्रीश्राहर्पनृपस्य मालवपते कृत्वा तथारित्त्यं
यः स्वर्ग सुभटो ययो सुरवधूनेत्रोत्पलैरर्चितः ....।।१६॥
वि० स० ११३६ की श्रर्थूणा गांव (वांसवाद्वा राज्य ) की प्रशस्ति ।
य श्रीसोद्दिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थे कृती ।
रेवाया ग्रालिघटुनामनि तटे युध्वा(द्ध्वा) प्रतस्थे दिवम् ॥ २६॥

(३) विद्यामकालस्त गए ग्रंडणत्तीसुत्तरे सहस्समिम (१०२६)। मालवनरिदधाडीए ल्डिए मन्नलेडमिम ॥ धनपान, पार्थनच्छीनाममाला (भावनगर संस्करण), ए० ४४। (४) पाटादेदा का शिलाजेख।

पाणाहेदा के लेख की छाप से।

भी कहते थे, वागड़ का स्वामी हुआ। वह मालवे के परमार राजा भोज श्रीर उसके उत्तराधिकारी (पुत्र) जयसिंह (प्रथम) का सामंत रहा। उसने प्रवल सेनापति कन्ह को पकड़कर उसके घोड़ों श्रीर हाथियों सहित जय-सिंह के सुपुर्द किया और वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) में पाणाहेड़ा गांव ( वांसवाड़ा राज्य ) में अपने नाम से मंडलेखर नामक शिव-मन्दिर वन-वाया । उसका पुत्र चामुंडराज था, जिसने वि० सं०११३६ (ई० स० १०७६) में अर्थू गा नगर (बांसवाड़ा राज्य) में अपने पिता मंडलीक के निमित्त मंडनेश (मग्डलेश्वर) का विशाल शिवालय निर्माण करवाया । उसने सिंधुराज को नष्ट किया। यह सिन्धुराज कहां का था, इसका पता नहीं चलता। उसके समय के वि० सं० ११३६, ११३७, ११४७ और ११४६ ( ई० स० १०७६, १०८०, ११०० और ११०२ ) के चार शिलालेख अबतक मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजयराज हुआ, जिसका सांधि-विप्रहिक वालम जाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र वामन था । उसके समय के वि० सं० ११६४ और ११६६ ( ई० स० ११०५ और ११०६ ) के दी शिलालेख मिले हैं । उसके पीछे के किसी राजा का शिलालेख न मिलने से उसके उत्तराधिकारियों के नामों का पता नहीं चलता।

वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से कुछ पूर्व मेवाड़ के गुहिल-वंशी राजा सामंतिसंह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर वागड़ की राज-धानी वड़ीदे पर अपना अधिकार जमाया। फिर उसने तथा उसके वंशजों ने शनै:-शनै: इन परमारों से सारा वागड़ छीन लिया। अब इनके वंश में सींथ (महीकांटा, गुजरात) के परमार राजा हैं।

वागड़ के परमारों की राजधानी अर्थूणा नगर थी। इस समय बह प्राचीन नगर नए हो गया है और उसके पास अर्थूणा गांव नया वसा है, परन्तु परमारों के राज्य-काल में वह एक वैभव-संपन्न नगर था, जिसके बहुतसे मन्दिर आदि अवतक विद्यमान हैं।

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूजिअम् की ई० स० १६१६ की रिपोर्ट; पू० २-३।

<sup>(</sup>२) अर्थूगा के संडलेश्वर के शिवालय की वड़ी प्रशस्ति।

<sup>(</sup>३) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, एछ २०७।

## तीसरा अध्याय

## वागड़ पर गुहिलवंशियों का श्रधिकार

हुंगरपुर राज्य के प्राचीन इतिहास के सम्वन्ध में सभी इतिहास-वेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि डूंगरपुर के राजा मेवाड़ के गुहिलवंश की वर्श शाखा में हैं श्रोर उदयपुर के राजा छोटी शाखा में, परन्तु पहले इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ था कि वागड़ के राज्य का संस्थापक कौन श्रोर कव हुआ? भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इस विषय में जो कुछ लिखा है उसकी समालोचना करने से पूर्व उसका सारांश नीचे लिखा जाता है—

(श्र) मेवाड़ में राजसमुद्र नामक सुविशाल तालाव के राजनगर कस्ये फी तरफ़ के बांध पर २४ ताकों में लगी हुई २४ वड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ 'राजप्रशस्तिमहाकाव्य', जो वि० सं० १७३२ (ई० स० १६७६) में समाप्त हुआ था, सुरान्तित है। उसमें लिखा है—''उस (रावल समरसिंह) का पुत्र रावल कर्ण था। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र माहप डूंगरपुर का राजा हुआ। उसके दूसरे पुत्र राहप ने अपने पिता की आहा से मंडोवर (मंडोर, जोध-पुर राज्य) जाकर मोकलसी को जीता और उसे बांधकर वह अपने पिता के पास ले आया, जिसपर कर्ण ने उस (मोकलसी) का 'राणा' खिताब र्हानकर अपने प्रिय पुत्र राहप को दिया और उसे (मोकलसी को) होट़ दिया'"।

<sup>(</sup>१) तस्यात्मजोमृन्नृपकर्णरावलः प्रोक्तास्तु पड्विशतिरावला इमे । कर्णात्मजो माहपरावलोऽभवत्स ढुंगराचे तु पुरे नृपो वभौ ॥२८॥ कर्णात्मजो माहपरावलोऽभवत्स ढुंगराचे तु पुरे नृपो वभौ ॥२८॥ कर्णान्य जातस्तनयो द्वितीयः श्रीराहपः कर्णानृपाज्ञयोग्रः। वाक्येन वा शाकुनिकस्य गत्वा मंडोवरे मोकलसीं स जित्वा ॥२६॥ तार्तातंत्र त्यानयित स्म वद्धं कर्णोस्य राणाविहदं गृहीत्वा। मुभाव तं चारु ददो तदीयं राणाभिधान प्रियराहपाय ॥३०॥ राज्यशिल महाकान्य, सर्ग ३।

( श्रा ) 'वीरिवनोद' नामक मेवाड़ के बृहत् इतिहास के रचयिता महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने उक्त ग्रन्थ में लिखा है—''दिल्ली के धादशाह त्रालाउद्दीन खिलजी ने चित्तीड़ का क़िला बड़े रक्त-प्रवाह के साथ लिया, जव कि समरसिंह के पुत्र रावल रत्नसिंह वहां के राजा थे। स्राख़िर-कार हि॰ स॰ ७०३ मुहर्रम (वि॰ सं॰ १३६० भाद्रपद=ई॰ स॰ १३०३ श्रॉगस्ट) में श्रलाउद्दीन ने चारों तरफ से क़िले पर सब्त हमला किया। राजपूतों ने जोश में आकर क़िले के दर्वाज़े खोल दिये ओर रावल रत्नार्सिह मय कई हज़ार राजपूतों के बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया। षादशाह ने भी नाराज़ होकर ऋत्ले-स्राम का हुक्म दे दिया श्रौर ६ महीना ७ दिन तक लड़ाई रहकर हि० स० ७०३ ता० ३ मुहर्रम (वि० सं० १३६० भाद्रपद शुक्रा ४=ई० स० १३०३ ता० १८ श्रॉगस्ट ) को वादशाह ने क्रिला फ़तह कर लिया। रावल रर्लीसह ने अपने कई भाई-वेटों को यह हिदायत करके क़िले से बाहर निकाल दिया था कि यदि हम मारे जावें, तो तुम मुसलमानों से लड़कर क़िला वापस लेना । वाज़ लोगों का क़ौल है कि रावल रत्निसह के दूसरे भाई श्रौर बाज़ लोग कहते हैं कि रत्निसह के बेटे, कर्णसिंह पश्चिमी पहाड़ों में रावल कहलाये। उस ज़माने में मंडोवर का र्रइस मोकल पिंड्हार पिंहली अदावतों के कारण रावल कर्णसिंह के कुटु-म्बियों पर हमला करता था, इस सबव से उक्त रावल का बड़ा पुत्र माहप तो श्राहड़ में श्रोर छोटा राहप श्रपने नये शाबाद किये हुए सीसोदा गांव में रहता था। माहप की टालाटूली देखकर ऋपने बाप की इजाज़त से राहप मोकल पड़िहार को पकड़ लाया, तब कर्णासंह ने उस (मोकल पड़िहार)का 'राणा' खिताब छीनकर राहप को दिया श्रौर मोकल को 'राव' की पदवी देकर छोड़ दिया। इसके बाद कर्णिसंह तो चित्तौड़ पर हमला करने की हालत में मारा गया श्रोर माहप चित्तौड़ लेने से नाउम्मेद होकर डूंगरपुर को चला<sup>.</sup> गया। बाज़े लोग इस विषय में यह कहते हैं कि माहप ने अपने भाई राणा राहप की मदद से डूंगर्या भील को मारकर डूंगरपुर लिया था"।

<sup>(</sup>१) वीर-विनोदः, भाग १, पृ० २७३, २८८।

(इ) कर्नल जेम्स टॉड ने अपने 'राजस्थान' नामक इतिहास में लिखा हे— "समरसी के कई पुत्र थे, परन्तु करण उसका वारिस था। " करण सं० १२४६ (ई० स० ११६३) में गदी पर वैठा " चित्तोड़ का राज्य छोटे भाई के वंश में गया और वड़ा भाई ढूंगरपुर शहर आवाद कर एक नई शाया स्थापित करने को पिध्यम के जंगलों में चला गया। इस विषय में इतिहासों के कथन में एक दूसरे से भिन्नता है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि करण के दो पुत्र—माहप और राहप—थे, परन्तु यह भूल है। नमरसी और त्रजमल भाई थे। समरसी का पुत्र करण और करण का माहप हुआ, जिसकी माता वागड़ के चौहान-वंश की थी। सूरजमल का पुत्र भरत किसी राज्य-प्रंच के कारण वित्तोड़ से निकाला जाने पर सिंध में चला गया और वहां के मुसलमान राजा से उसको अरोर की जागीर मिली। उसने पुंगल के भट्टि (भाटी) राजा की पुत्री से विवाह किया, जिससे राहप उत्पन्न हुआ। भरत के चले जाने और माहप के अयोग्य होने के दु:य से करण मर गया। माहप उस( करण) को छोड़कर अपने निरालवाले चौहानों में जा रहा।"

"जालोर के सोनगरे राजा ने करण की पुत्री से विवाह किया था, जियसे रणधवल पैटा हुआ । उस सोनगरे ने सुख्य सुख्य गुहिलोतों को द्वान से मारकर अपने पुत्र (रणधवल) को चित्तोड़ की गद्दी पर विद्यला दिया। माहप में अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने का सामर्थ्य न होने तथा उनके तिल यत करने की उच्छा न रहने से वच्या रावल का राज्य-सिंहा- यन चौटाने के प्राधीन हो जाता. परन्तु उस घराने के एक परम्परागत भाट ने उसे यचा दिया। वह भाट अरोर जाकर भरत से मिला। सिंध की मेन के साथ भरत माहण के छोड़े हुए राज्य के लिए वहां से चला और उनने पार्त के पास सोनगरों को परास्त किया। मेवाड़ के राजपृत उसके के वे में चे चले गये और उनकी सहायता से यह चित्तोड़ की गदी पर किया। गया

<sup>(</sup>१) क्षांच देश्य टॉट, 'राजस्थान' (सुरु-सम्पादित), जिल्ह १, पृ० ३०३-३०६।

(ई) मेजर के. डी. अर्स्किन ने अपने डूंगरपुर राज्य के गेज़ेटियर में लिखा है—''वारहवीं शताब्दी के अन्त में करणसिंह मेवाड़ का रावल था श्रौर उसकी राजधानी चित्तोंड़ थी । उसके माहप श्रौर राहप नामक दो पुत्र थे। मंडोर (जोधपुर राज्य) का पिड़हार राणा मोकल उसके देश को बर्बाद करता था, जिससे रावल ने मोकल को वहां से निकालने के लिए माहप को भेजा, परन्तु वह उस कार्य को न कर सका । इसपर उसने राहप को वह काम सोंपा। वह तुरन्त उस पड़िहार को क़ैद कर ले श्राया। इससे करणसिंह ने राहप को श्रपना उत्तराधिकारी नियत किया, जिससे श्रप्रसन्न होकर माहप अपने पिता को छोड़ कुछ समय तक श्रहाड़ ( उदय-पुर के पास ) में जा रहा । वहां से दित्तिण में जाकर वह श्रपने निनहालवाले वागड़ के चौहानों के यहां रहा। फिर शनै:-शनै: भील सरदारों को हटाकर वह तथा उसके वंशज उस देश के श्राधिकांश के स्वामी वन गये। इधर उक्त वंश की राणा शाखा का पहला पुरुष मेवाड़ के करणसिंह का छोटा पुत्र राहप हुआ । यद्यपि इस जनश्रुति के विरुद्ध यह निश्चित है कि डूंगरपुर से मिले हुए शिला-लेखों में से किसी में भी माहप को वागड़ का राजा नहीं लिखा, तो भी यह सम्भव है कि माहप ऊपर लिखे श्रनुसार वागड़ को चला गया हो और उसने अपने ननिहालवालों के यहां आलस्य में पड़ा रहना पसन्द किया हो जिससे उसका नाम शिलालेखों में छोड़ दिया गया हो।"

"दूसरा कथन है कि ई० स० १३०३ में अलाउदीन खिलजी के वित्तोड़ के घेरे में मेवाड़ के रावल रहांसिंह के मारे जाने के पश्चात् उसके वंश के जो लोग बचे वे वागड़ को भाग गये और वहां उन्होंने पृथक् राज्य स्थापित किया। यदि यह बात ठींक है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वागड़ के पहले ६ राजाओं ने मिलकर करीब ६० वर्ष राज्य किया, क्योंकि डेसां से मिले हुए शिलालेख से विदित होता है कि दसवां राजा ई० स० १३६६ (वि० सं० १४४३) में विद्यमान था।"

"िकर भी यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि वागड़ के राजा,

श्रयांत् वर्त्तमान डूंगरपुर श्रौर वांसवाड़ा के महारावल, गहलोत या सीसी-दिया वंश के हैं श्रोर उनके पूर्वजों ने १३ वी या १४ वीं (सम्भवतः १३ वी) शताब्दी में उस देश में जाकर रावल का खिताव श्रौर श्रपना कौमी नाम श्रहाड़िया (श्रहाड़ गांव पर से) धारण किया श्रौर वे उदयपुर के वर्त्तमान राजवंश की यड़ी शाखा में होने का दावा करते हैं""।

( उ ) मुंहणोत नेणसी ने अपनी प्रसिद्ध ख्यात में, जो वि० सं० १७०४ श्रीर १७२२ (ई० स० १६४८ श्रीर १६६४) के बीच में संप्रह की गई थी, लिखा है—"रावल समतसी" (सामंतासिंह) चित्तोड़ का राजा था। उसके छोटे भाई ने उसकी श्रच्छी सेवा वजाई, जिससे प्रसन्न होकर उसने उसे कहा कि मैंने चित्तोड़ का राज्य तुमको दिया। इसपर छोटे भाई ने निवे-दन किया कि चित्तोड़ का राज्य मुक्ते कीन देना है ? उसके स्वामी तो श्राप हैं। तय समतसी ने उत्तर दिया कि यह मेरा वचन है कि चित्तोड़ का राज्य तुम्हे हे दिया। इसपर छोटे भाई ने कहा कि यदि आप वास्तव में चित्तोड़ का राज्य मुक्ते देते हैं तो इन राजवूतो (सरदारों ) से वैसा कहला दो । तय समतसी ने उनसे वैसा कहने के लिए कहा, जिसपर उन्होंने निवे-दन किया कि आप इस चात की भली-मांति सोच लें। इसके उत्तर में उसने फदा कि मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया, इसमें शंका की कोई वात नहीं है। तब सरदारों ने उसे स्वीकार कर लिया। किर उसने छपने छोटे भाई को राणा के खिताव के साथ राज्य ऋषी कर दिया श्रीर वह स्वयं श्रहाङ् चला गया। कुछ समय पश्चात उसने श्रपन राजर्तों से कहा कि मैंने अपने भाई को राज्य है दिया है, इसलिए अब मेरा यहां रहना उचित नहीं, मुसे श्रपने लिए कोई दूसरा राज्य प्राप्त फरना चाहिए।"

' उस समय वागड़ में बढ़ाँदें का स्वामी चौरसीमलक ( इंगरपुर की

<sup>(</sup>१) हंगरपुर राज्य का गेज़िटियर ( श्रेंब्रेज़ी ), ए० १३१-३२ ।

<sup>( &</sup>gt; ) हम्तिनिता प्रति में समनमी के स्थान पर समरमी लिया है, जो सेन्य इ.गोप ही है।

3.9

ख्यात में 'चोरसीमल' नाम है ) था। उसके अधीन ४०० भीमिये थीं। उसके यहां एक डोम रहता था, जिसकी स्त्री को उसने अपनी उपपत्नी (पासवान) बना रक्खा था। वह रात को उस डोम से गवाया करता और वह भाग न जाय इसलिए उसपर पहरा नियत रखता था। एक दिन अवसर पाकर वह घड़ीदे से भागकर रावल समतसी के पास अहाड़ पहुंचा और उसने उसे चौरसी पर हमला कर बड़ौदा लेने को उकसाया। समतसी नये राज्य की तलाश में तो था ही, जिससे उसने उसके कथन को स्वीकार कर लिया। फिर वहां का हाल मालूम कर वह ४०० सवारों के साथ अहाड़ से चढ़ा और अचानक घड़ौदे जा पहुंचा। वहां घोड़ों को छोड़कर उसने अपनी सेना के दो दल बनाये। एक दल को उसने अपने पास रक्खा और दूसरे को उस डोम के साथ चौरसी के निवास स्थान पर भेजा। वहां जाकर उसने चौरसी के महल के पहरेवालों को मार डाला, फिर महल मे पहुंचकर चौरसी को मी मार लिया। इस तरह समतसी ने बड़ौदे पर अधिकार कर लिया और शनै: शनै: सारा वागड़ देश उसके अधीन हो गया "।

ऊपर उदुधृत किये हुए पांच इतिहास-लेखकों के अवतरणों में से—

- (१) 'राजप्रशस्तिमहाकाव्य' के कर्त्ता ने मेवाड़ के रावल समरसिंह के पुत्र कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र माहप-द्वारा वागड़ (डूंगरपुर) के राज्य की स्थापना बतलाई है, पर इसके लिए कोई संवत् नहीं दिया।
- (२) 'वीरिवनीद' में समर्रासंह के पीछे उसके पुत्र रत्नसिंह का राजा होना तथा वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तीड़ के हमले में उसका मारा जाना लिखकर रत्नसिंह के बड़े पुत्र करणसिंह के बड़े बेटे माहप का डूंगरपुर राज्य लेना चतलाया है। इसमें से इतना तो ठीक है कि रावल समर्रासंह के पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह मेवाड़ का राजा हुआ और वह वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में मारा गया, क्योंकि महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के समय की वि० सं० १४१७ (ई० स० १४६०) की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में समर्रासंह के बाद उसके

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैयासी की ख्यात (हस्तिलिखित); पृ० १६।

पुत्र रत्नसिंह का राजा होना तथा मुसलमानों के साथ की लड़ाई में उत्तका मारा जाना लिखा है। समर्रसिंह के समय के वि० सं० १३३० से १३४६ (ई० स० १२७३ से १३०२) तक के आठ शिलालेख मिल खुके हैं, जिनसे निश्चित है कि वि० सं० १३३० से १३४६ तक वह मेवाड़ का राजा था। उसके पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह राजा हुआ, जिसके समय का वि० सं० १३४६ (ई० स० १३०३) का एक शिलालेख मिला है। वह (रत्नसिंह) वि० सं० १३६० (ई० स १३०३) मे मारा गया , जैसा कि फ़ारसो तवारोखों से पाया जाता है। ऐसो दशा में 'राजप्रशास्त' और 'वीरिवाद' के माहप का वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) के पीछे अर्थात् वि० सं० १३७७ (ई० स० १३२०) के आस-पास होना माना जा सकता है, जो असम्भव है, क्योंकि इंगरपुर राज्य से मिले हुए कई एक शिलालेखों से सिंड होता है कि वि० सं० १२६ (ई० स० ११६ ) से पूर्व

(१) स(=समरसिह·) रत्निसहं तनयं नियुज्य

स्वचित्रकृटाचलरच्याय।

महेशपूजाहतकलमपौघः

इलापतिस्स्वर्गपतिर्वभूव ॥ १७६ ॥

पुं(खुं)माण्यवंश(श्यः) खलु लच्मसिंह-

स्तिस्मन् गते दुर्गवरं ररच् ।

कुलस्थिति कापुरुपेविमुक्तां

न जातु घीराः पुरुपास्त्यजीति ॥ १७७ ॥ ....॥ १७८ ॥

इत्यं म्लेच्छत्त्वय कृत्वा संख्ये .....नुपः ।

चित्रकृटाचलं रचन् शस्त्रपृतो दिवं ययो ॥ १७६ ॥

कुंभलगढ़ की प्रशस्ति ।

(२) इन शिलालेखों के लिए देखों मेरा राजपूनाने का इतिहास, जि॰ १,

(२) यहीं, ए० धर्म्स काटि० ३।

(४) बर्दा, ए० ४८४-८६ ।

इसके अनन्तर स्यातों आदि के आधार पर राजपूताने के जोधपुर, यीकानर आदि राज्यों के कुछ इतिहास लिखे गये हैं, परन्तु वे एकपचीय हैं और उनमें वास्तविक वातों पर वहुत कम प्रकाश डाला गया है।

कर्नल टांड के 'राजस्थान' के प्रकाशन और 'वीरविनोद की' रचना के पद्मान् राजस्थान के पुरातत्व संवन्धी शोध में वहुत कुछ उन्नति हुई है, जिससे अय उनमें कई स्थलों पर परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है। परन्तु इस श्रोर विद्यानों का वहुत कम ध्यान श्राकृष्ट हुश्रा है। वम्बई में विया ययन करते समय ही राजपूताने के इतिहास की श्रोर मेरी रुचि वढ़ी श्रीर वहीं मैंने प्राचीन लिपियों को पढ़ने का अभ्यास कर वम्बई की 'रॉयल परियाटिक सोसाइटी' के वृहद् पुस्तकालय में वैठ इस विषय के अवेक प्रंथों का मनन किया। कर्नल टॉड-कृत 'राजस्थान' को पढ़कर मेरे हृदय में मेयाए के प्रसिद्ध और प्राचीन स्थानों को देखने की उत्कंठा वढ़ी, जिससे ई० स० १८८८ में में उदयपुर गया । उस समय वहां 'वीरविनोद' तैयार द्रोकर छप रहा था श्रोर 'पृथ्वीराज रासे' के सम्वन्थ में कविराजा श्यामल-दास थीर पं॰ मोदनलाल विष्णुलाल पंड्या के बीच खींचतान चल रही वी । उन दोनों से मेरा परिचय हुआ और उस सम्बन्ध में वार्तालाप होने पर मने उन्हें कई ऐसी वातं सुकाई, जिनपर पहले उनका ध्यान नहीं गया था। उस समय कविराजा श्यामलदास के आग्रह से में वहां ठहर गया। िंतर यदां दितदास विभाग के सेकेटरी के पद पर में नियत हुआ। मेवाड़-राज्य ने मेरे लिए दारे की सुविधा कर दी, जिससे मुक्ते वहां के कई शिला-लेख आदि जात उप । इसके तीन वर्ष पश्चात् विक्टोरिया हॉल में म्यूज़ियम् पय पुन्तकातय स्वापित हुआ, उस समय में वहां का श्रध्यन्त (Curator) यनाया गया। इत दिनों भारतवर्ष में विद्या-सम्बन्धी कार्यों की उन्नति के साथ साथ ऐतिदासिक शोब की श्रोर भी प्रवृत्ति यह रही थी, किन्त या-रंग हिर्दियों ही उत्त-प्राप्ति के साधन का अभाव इस उन्नति का पान ह भा, 'प्रतारव मेंते ई० स० १=६४ में 'प्राचीन लिपिमाला' नामक ग्रंथ का प्रकार दिया। कर्नल टाँड का 'राजस्थान' श्रेंग्रेज़ी भाषा में भ्रोर 'वीर-

हूंगरपुर (वागड़) पर वर्त्तमान राजवंश का अधिकार हो चुका था जो आगे वतलाया जायगा। इंगरपुर राज्य से सम्वन्ध रखनेवाले लगभग २५० शिलालेख तथा दानपत्र मेरे देखने में आये, जिनमें से कई एक में वहां के राजवंश की वंशावलो भी है, परन्तु उनमें से किसी भी पुराने लेख में माहप का नाम नही है, जैसा कि मेजर अस्किन ने भी लिखा है।

- (३) कर्नल टॉड ने रावल समरसी (समरसिंह) के पौत्र श्रौर करण के पुत्र माहप को इंगरपुर (वागड़) राज्य का संस्थापक माना है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुंअलगढ़ के शिलालेख के श्राधार पर पहले वतलाया जा चुका है कि समरसिंह का पुत्र करण (करणसिंह) नहीं, किंतु रत्निसंह था। इसी प्रकार करण की गद्दीनग्रीनी वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६२) में होना लिखा है, जो श्रशुद्ध है, क्योंकि यह संवत् तो प्रसिद्ध चौहान राजा पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन गोरी के साथ की लड़ाई में मारे जाने का है। कर्नल टॉड ने 'पृथ्वीराजरासो' के भरोसे पर मेवाड़ के रावल समरिंह का पृथ्वीराज चौहान की सहायतार्थ शहाबुद्दीन के साथ युद्ध में मारा जाना श्रीर समरसिंह के देहान्त तथा उसके पुत्र करण की गद्दीनशीनी का वही संवत् मान लिया, परन्तु पहले बतलाया जा चुका है कि समरसिंह वि० सं० १३४५ (ई० स० १३०२) श्रर्थात् पृथ्वीराज चौहान के देहान्त के १०६ वर्ष पीछे तक जीवित था।
  - (४) मेजर श्रस्ंकिन ने हूंगरपुर (वागड़) राज्य की स्थापना के सम्वन्ध में दो कथनों का उन्लेख किया है, परन्तु उनमें से किसी को भी उसने निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया। किर भी ई०स० की १३-वी या १४वी शताब्दी में माहप का वागड़ में जाकर अपने निम्हालवाले चौहानों के यहां रहना और भील सरदारों से वागड़ (इंगरपुर) का अधिकतर आग लेना संभव माना है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि शिलालेखों से यह निश्चित है कि वागड़ (इंगरपुर) राज्य पर वर्त्तमान राजवंश का अधिकार वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से पूर्व हो खुका था।
    - (४) शिलालेख भी मुंहणोत नैणसी के इस कथन की पुष्टि करते

हैं कि राज्य छूटने पर मेवाड़ (चित्तोड़) के रावल समतसी (सामंतर्सिंह) ने वागड़ की राजधानी वड़ोंढे पर अधिकार कर उस प्रदेश का अधिकांश अपने आयीन कर लिया, परन्तु वे इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि सामंतर्सिंह ने चित्तोड़ (मेवाड़) का राज्य अपनी प्रसन्नता से अपने छोटे भाई को दिया था।

अय यह विचारणीय विषय है कि हूंगरपुर (वागड़) राज्य पर गुहिलवंशियों का अधिकार होने के विषय में शिलालेखें। का क्या मत है ?

श्राप्र पर ज्ञचतगढ़ के नीचे अचरोखर नामक प्रसिद्ध मन्दिर के पास के मउ मे मैवाउ़ के रावल समर्रासंह का वि० सं० १३४२ (ई० स० १२८१) का वड़ा शिलालेख लगा हुआ है, जिसमे लिखा है—"उस(चेम-सिंह) से कामदेव से भी अधिक खुन्दर शरीरवाला राजा सामंतर्सिंह उत्पन्न हुआ, जिसने सामंतों का सर्वस्व छीन लिया।"

"उसके पीछे छुमारासिंह ने इस पृथ्वी को—जिसने पहले कभी गुहिलवंश का वियोग नहीं देखा था, [परन्तु] जो [पीछे से] शच्च के हाथ में चली गई थी छोर जिसकी शोभा खुम्माण की संतित के वियोग से पीकी पड़ गई थी—फिर छीनकर (प्राप्तकर) उसे राजन्वती (राजा-याली) बनाया"।

इन दो दलोंको से दात होता है कि सामंतसिंह ने अपने सामंतो (सर-गरा) का सर्वस्व छीनकर उन्हें अपसन्न किया था और उससे मेवाड़ का राज्य छूट गया, जिसको कुमारसिंह ने पुनः प्राप्त किया।

(१) सामतसिंदनामा कामाधिकसर्वसुन्दरशरीरः ।

नृपालोजिन तस्मादपहृतसामतसर्वस्वः ॥ ३६ ॥

पा(गो)माण्नंतितिवयोगिवलिच्चल्दभी
मनामदृष्टिनरहा गृहिलान्वयस्य ।

गजन्तर्ता वसुमतीमकरोत् कुमारिन्दन्तने रिपुगतागपहृत्य नृय ॥ ३७ ॥

इ. पृ. जि॰ १६, ए० ३४६ ।

मेवाड़ और वागड़ (डूंगरपुर राज्य) के राजा सामंतर्सिंह के राजतव-काल के दो शिलालेख हमें मिले हैं, जिनमें से एक डूंगरपुर राज्य की सीमा से मिले हुए वर्त्तमान मेवाड़ के छुप्पन ज़िले के जगत गांव के देवी के मन्दिर के स्तंभ पर खुदा हुआ वि० सं० १२२८ फालगुन सुदि ७ (ई० स० ११७२ ता० ३ फरवरी) गुरुवार का अौर दूसरा डूंगरपुर राज्य में ही सोलज गांव से लगभग डेढ़ मील दूर माही नदी के तट पर बोरेश्वर महादेव के मन्दिर की दीवार में लगा हुआ वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) का है। इन शिलालेखों से निश्चित है कि सामंतर्सिंह वि० सं० १२२८ से १२३६ (ई० स० ११७२ से १२७६) तक जीवित था और उसका अधिकार वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से पूर्व वागड़ पर हो चुका था।

हूंगरपुर की ख्यात एवं अर्स्किन के हूंगरपुर के गेज़िटियर में सामतिसंह के पीछे सेहड़ी (सीहड़देव), देदा या देदू (देवपालदेव) और घीरसिंहदेव के नाम हैं, परन्तु शिलालेखादि में उनके स्थान में जयतिसंह, सीहड़देव, विजयसिंहदेव (जयसिंहदेव), देवपालदेव और वीरसिंह नाम मिलते हैं। इनमें से जयतिसंह का कोई शिलालेख नहीं मिला, किन्तु उसका नाम सीहड़देव के पुत्र विजयसिंह के वि० सं०१३०६ (ई० स०१२४०) के शिलालेख में मिलता है। सीहड़देव के दो शिलालेखों में सेपहला (आषाढ़ादि) वि० सं०१२७७ (चेत्रादि १२७०) चेत्र सुद्दि १४ (ई० स०

<sup>(</sup>१) संवत् १२२८ वरिखे (वर्षे ) फ(फा)ल्गुनसुदि ७ गुरौ श्री-स्रंविकादेवी(व्ये) महाराजश्रीसामंतिसंघ(ह)देवेन सुवर्न(र्ग्ण)मयकलसं प्रदत्त[म्]

<sup>(</sup>२) संवत् १२३६ ..... श्रीसावं(मं)तसिंहराज्ये ....

<sup>(</sup>३) मेजर अर्स्किन; ए गैज़ेटियर छॉफ् दि ह्वंगरपुर स्टेट; टेबल नं०२१, ए० ३१।

<sup>(</sup>४) बड़वे की ख्यात श्रोर गैज़ेटियर में जयतिसंह श्रोर विजयसिंह के नाम छूट गये हैं, जिसका कारण यही है कि बढ़वे को पूरे नाम नहीं मिल सके।

१२२१ ता० = मार्च ) सोमवार का उपर्युक्त जगत् गांव का तथा दूसरा ट्रंगरपुर राज्य के भैकरो इ गांव के पास के वेजवा माता नामक देवी के मंदिर की दीवार मे लगा हुआ ( आषाढ़ादि ) वि० सं० १२६१ (चैत्रादि १२६२ ) पौप सुदि ३ (ई० स० १२३४ ता० २४ दिसम्वर ) रिववार का है। सीह- इदेव के पुत्र विजयसिंहदेव के दो शिलालेखों में से एक जगत् गांव के उपर्युक्त देवों के मन्दिर से वि० सं० १३०६ फाल्गुन सुदि ३ (ई० स० १२४० ता० ६ फरवरी ) रिववार का है और दूसरा जगत् गांव से थोंड़े ही मील दूर के भाड़ोल गांव के विजयनाथ के मन्दिर से वि० सं० १३०= कार्तिक सुदि १४ (ई० स० १२४१ ता० ३० अन्दोवर ) सोमवार का मिला है। देवपाल देव (देरू) का कोई शिलालेख नहीं मिला, किन्तु उसके उत्तराधिकारी वीर्सिहदेव का एक दानपत्र (आपाढ़ादि) वि० सं० १३४३ (चैत्रादि १३४४) वैशाल विदे १४ ( अमावास्या, ई० स० १२=७ ता० १३ अमेल ) रिववार विराल विदे १४ ( अमावास्या, ई० स० १२=७ ता० १३ अमेल ) रिववार विराल विदे १४ ( अमावास्या, ई० स० १२=७ ता० १३ अमेल ) रिववार का

- (१) सवत् १२७७ वरिपे(वर्ष) चैत्रशुदि १४ सोमदिने "महाराऊ (रावल) श्रीसीहडदेवराज्ये "
- (२) संवत् १२६१ वर्षे । वैशाप(ख)शुदि ३ रवी । वागडवट्ट-(ट)पद्रेक महाराजाधिराजश्रीसीहडदेवविजयोदयी .....।
- (३) ऊँ ॥ संवत् १३०६ वर्षे फ गुण्(फाल्गुन)सुदि ३ रविदिने रेवित(ती)नतन्त्रे मीनिस्थित चद्रे देवीश्चेविका[ये] सुवन(सुवर्ण,ड(दं)ड(डं) प्रतििष्ठ छि)त(तं)। गुहिलवसे(शे) रा०(=रावल) जयतसी(सि)हपुत्रसीहड-पोन्नी(वि)जयम्यंघ(सिह)देवेन कारापितं ....।
- (४) दे गनत् १३० द्र त्रेपे(वेषे) क'र्ता(र्ति)कसुदि १५ सोमदिने ना ११ नागडमङ्ले महाराजकुत्तश्रीजयस्येघ(सिंह)देव कल्याण्विजयराज्ये भादेशस्त्रीम श्रीविजयनाथदेव .....।
- (८) इ. ॥ सवत् १३४३ वेशाखऋ(=ऋसित) १५ स्वावचेह वागड-२६ १८ेस महाराजकु तर्शावीर्गसहेदव ऋल्याण्यिजयराज्ये · · · · इहेव · · · · · भद्राराजकु तर्शकेष्यसे · · · · · ।

का प्राप्त हुआ है, जिसमें देवपालदेव के श्रेय के निमित्त भूमिदान करने का उन्नेख है। उक्त ताम्रपत्र के अतिरिक्त उस(वीरसिंहदेव) के तीन शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें से पहला वागड़ की पुरानी राजधानी वड़ोंदा (वटपद्रक) के शिवालय में पाषाण की कुंडी पर खुदा हुआ (आषाढ़ादि) वि० सं० १३४६ (चैत्रादि १३४०) वैशाख सुदि ३ (ई० स० १३६३ ता० ११ अप्रेल) शनिवार का , दूसरा बमासा गांव का वि० सं० १३५६ आषाढ़ सुदि १४ (ई० स० १३०२ ता० ११ जून) का आहेर तीसरा वरवासा गांव का खि० सं० १३४६ (ई० स० १३०२ ता० ११ जून) का है। इस प्रकार सामंतिसिंह के पीछे वागड़ में जयतिसिंह, सीहड़देव, विजयसिंहदेव (जयसिंहदेव), देवपालदेव (देवू) और वीरसिंह का राजा होना सिद्ध है।

उदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलनेवाली वहां के राजाओं की वंगावली में सामंतिसिंह के पीछे उसके छोटे भाई कुमारासिंह का और उसके पीछे कमशः मथनसिंह, पद्मसिंह, जैत्रसिंह (जयतिसिंह, जयतल), तेजिसिंह, समरिसंह और रत्नसिंह का राजा होना लिखा है। सामन्तिसिंह के पीछे के तीन राजाओं—कुमारिसिंह, मथनसिंह और पद्मसिंह—का कोई शिलालेख अवतक नहीं मिला, परन्तु जैत्रसिंह के समय के वि० सं० १२७० और १२७६ (ई० सं० १२१३ और १२२२) के दो लेख मिल चुके हैं और उसके राजत्व-काल की हस्तिलिखत पुस्तकों से वि० सं० १३०६ (ई० स० १२४२) तक उसका विद्यमान होना निश्चित है। उसके उत्तराधिकारी तेजिसिंह के समय के हस्तिलिखत अन्थ तथा दो शिलालेखों से उस(तेजिसिंह)का वि० सं० १३१७ और

<sup>(</sup>१) संवत् १३४९ वर्षे वैशाखशादि ३ शनौ महाराजकुलश्रीवि-(वी)रसिंहदेवकल्याग्विजयराज्ये ।

<sup>(</sup>२) ऊँ संवत् १३५६ वर्षे ऋषा[ढ]सुदि १५ वागडवटपद्रके महाराजकुलश्रीवि(वी)रसिंहदेवकल्याग्गविजयराज्ये ....।

<sup>(</sup>३) संवत् १३५६ वर्षे महाराजकुलश्रीवीरसिंघ(ह)देव …।

<sup>(</sup> ४ ) मेरा राजपूताने का इातिहास; जि॰ १, पृष्ठ ४७० ।

<sup>(</sup> १ ) वहीं; पृ० ४७०-७१।

१३२४ (ई० स० १२६० श्रोर १२६७) तक जीवित होना तो निर्विवाद है । उस ( तेजसिंह ) के पुत्र समरसिंह के राज्य-समय के वि० सं० १३३० से १३४५ ( ई० स० १२७३ से १३०२ ) तक के श्राठ शिलालेख मिले हैं । समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह के समय का वि० सं० १३४६ का उपक शिलालेख प्राप्त हुश्रा है श्रोर वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में उसका मारा जाना निश्चित है ।

जपर लिखे हुए उदयपुर श्रीर डूंगरपुर राज्यों के राजाश्रों के शिला-लेतादि से स्पष्ट है कि जब मेवाड़ पर कुमारसिंह से रत्नसिंह तक के राजाश्रों का राज्य रहा, उस समय वागड़ पर सामंतासिंह से वीरसिंहदेव तक ६ राजाश्रों ने राज्य किया, जैसा नीचे के वंशवृत्त में वतलाया गया है—

चेमसिंह (मेवाड़ का राजा) मेवाङ् की शाखा वागड़ की शाखा सामंतसिंह (पहले मेवाड़ का फिरवागड़ का राजा) कुमारसिंह वि० सं० १२२ - ३६ जयतासिंह मथनसिंह पद्मसिंह सीहउदेव वि० सं० १२७०-६१ जैत्रसिंह विजयसिंहदेव (जयसिंहदेव) विं० सं० १२७१-१३०६ वि० सं० १३०६-१३०= तेजसिंह देवपालदेव वि० सं० १३१८-२४ समर सिंह वीर्धसहदेव वि० सं० १३३०-४८ वि० सं० १३४३-४६ रत्नांसह वि० सं० १३४६-६०

<sup>(</sup>१) भेरा राजपूताने का इतिहास, जि॰ १, पृ॰ ४७३–७४।

<sup>(</sup>२) रही; ए० ४००-=२।

<sup>(</sup>३) धी, ए० अस्ता

<sup>(</sup>४) नश्, ७० ४८४। वीसनिनोद भाग १, पृ० २०३-८८।

जपर के वंश-वृत्त में दिथे हुए मेवाड़ तथा वागड़ के राजाओं के निश्चित संवतों से स्पष्ट है कि वागड़ (डूंगरपुर) का छठा राजा वीरसिंह-देव मेवाड़ के राजा समरसिंह और रत्नसिंह का समकालीन था। ऐसी दशा में माहप को, जिसे राजप्रशस्ति तथा कर्नल टॉड ने समरसिंह का पौत्र और 'वीर-वीनोद' के कर्त्ता ने प्रपौत्र बतलाया है, वागड़ (डूंगरपुर) के राज्य का संस्थापक मानना सर्वथा असंभव है।

मुंहणोत नैण्सी ने समतसी (सामंतसिंह) का वड़ोदे जाकर वहां श्रपना राज्य जमाना लिखा है, जो यथार्थ है, क्योंकि सीहड़देव के शिलालेख श्रीर वीरसिंहदेव के दानपत्र तथा शिलालेखों से वतलाया जा चुका है कि उनकी राजधानी 'वटपद्रक' (बड़ोदा) ही थी।

वागड़ (डूंगरपुर) के राज्य का वास्तविक संस्थापक मेवाड़ के राजा चेमसिंह का ज्येष्ठ पुत्र सामंतिसिंह ही था, जिसने अपना राज्य छूट जाने पर वि० सं० १२३६ से पूर्व वागड़ में जाकर चौरसीमल को मारकर बड़ादे का इलाक़ा अपने अधीन किया और वहां अपना नया राज्य स्थापित किया। किर वह और उसके वंशज वहीं रहे। उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने गुजरात के राजा को प्रसन्न कर आहाड़ प्राप्त किया और उसके वंशज मथनसिंह तथा पद्मसिंह आदि मेवाड़ में रहे।

हमारे इस कथन से राजपूताने के इतिहास से प्रेम रखतेवाले अवश्य यह शंका करेंगे कि 'राजप्रशस्त,' 'वीरिवनोद,' टॉड के 'राजस्थान' तथा अस्किन के 'इंगरपुर राज्य के गैज़ेटियर' में मेवाड़ के रावल समरसिंह या रत्नसिंह के पीछे करणिसेंह और उसके पुत्रों (माहप और राहप) का राजा होना लिखा है, परन्तु इस प्रकरण में माहप या राहप में से किसी को भी मेवाड़ या वागड़ का राजा होना स्वीकार नहीं किया, तो क्या वे दोनों नाम विलकुल छत्रिम हैंं ? यदि ऐसा नहीं है, तो उद्यपुर और इंगरपुर के राजाओं की वंशाविलयों में उनके लिए कोई स्थान है या नहीं ? इस शंका के समाधान में हमारा यह कथन है कि वे (माहप और राहप) रावल समर्रिसेंह या रत्निसंह के पीछे नहीं, किन्तु उनसे बहुत पहले हुए । उनमें से करणसिंह मेवाड़ का राजा भी अवश्य हुआ, परन्तु माहप और राहप के लिए न तो मेवाड़ के श्रोर न डूंगरपुर के राजाश्रो की नामावली में स्थान है, क्योंकि उनका स्थान मेवाड़ की छोटी शाखा अर्थात् सामंतवर्ग मे है। मेवाड़ की जिस छोटी शाखा में वे हुए वह 'राणा' शाखा थी और उसकी जागीर का मुख्य स्थान 'सीसोदा' गांव होने से उस शाखावाले सीसोदिये कहलाये। हमारे इस कथन का प्रमाण यह है कि राणपुर ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में सादड़ी गांव के निकट ) के प्रसिद्ध जैन-मन्दिर मे लगे द्युप महाराणा कुम्भकर्ण के समय के वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६) के शिलालेख में मेवाड़ के जिस राजा का नाम रणसिंह लिखा है उसी का नाम उसी महाराणा कुंभकर्ण के समय के वने हुए 'एकलिंग-माहात्म्य' मे कर्ण (कर्णसिंह) दिया है श्रौर साथ मे यह भी लिखा है कि "उस (कर्णसिंह) से दो शाखादं-एक रावल नाम की और दूसरी 'राणा' नाम की-निकलीं। 'रावल' शाखा में जितसिंह ( जैत्रसिंह ), तेजसिंह, समरसिंह श्रौर रत्नसिंह हुए छोर 'राणा' शाखा मे राहप, माहप आदि हुए'। इससे स्पष्ट है कि रण्सिद्ध श्रोर कर्ण्सिद्द दोनों एक ही पुरुप के नाम हैं श्रोर महाराणा कुंभ-कर्ण के समय में रणसिंह या करणसिंह एवं राहप और माहप का समर-सिंह या रत्नसिंह के पीछे नहीं, किन्तु जैन्नसिंह से भी पूर्व होना माना जाता था। इस जिटल समस्या को, जिसने मेवाड़ के इतिहास लेखकों को वड़े चकर में डाला, अधिक सरल करने के लिए शिलालेखादि से मेवाड़ की

थांगे राजा शाला के राजाथों का रत्नायह तक का विस्तार से वर्णन है, फिर राजा माना के मादप, राह्य थादि का वर्णन इस प्रकार है—

> सगरमा शासाया माहपराह[प]प्रमुखा महीपालाः । सर्वेर नरपतमा गजपतय छत्रपतयोपि ॥७०॥

<sup>(</sup>१) त्रथ कर्णभूमिभतुं शाखाद्विती त)यं विभाती (ति) भूलोके । एका राउलनाम्नी राणानाम्नी परा महती ॥५०॥ दायापि या (यस्या) जितसिहस्तेजः सिहस्तथा समरसिहः शीचित्र प्रदुरेगे भूवन् जितरात्रवो भूपा ॥५१॥ भूगो समर वास के वर्णां

'रावल' तथा 'राणा' शाखाओं का रणसिंह (करणसिंह) से लेकर राणा हम्मीर तक का वंशवृद्ध नीचे दिया जाता है—

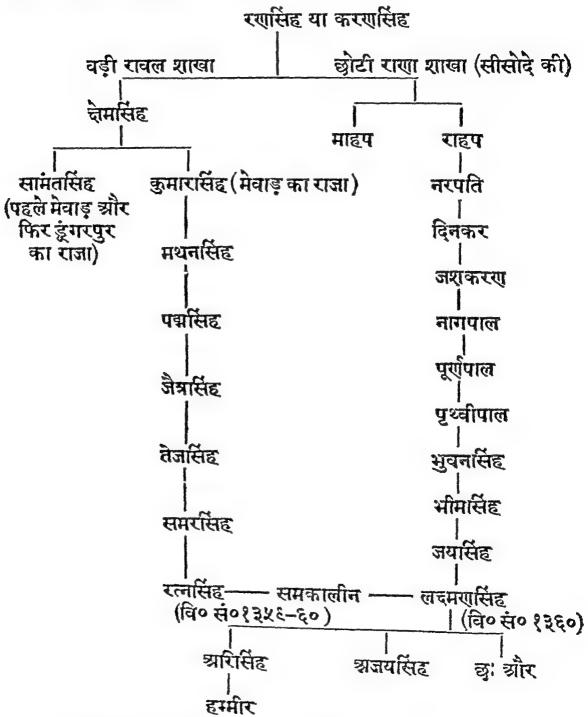

महाराणा कुंभकर्ण के समय के उपर्युक्त वि० सं० १४१७ (ई० स० १४६०) के कुंभलगढ़ के लेख से जान पड़ता है कि रावल रन्नसिंह के समय चित्तोड़ पर मुसलमानों (अलाउद्दीन खिलजी) का हमला हुआ, जिसमे राणा लखमसी (लदमणसिंह) वीरता से लड़कर् अपने सात पुत्रों सहित मारा गया 1 इससे रावल रत्नसिंह और राणा लद्मण्सिंह का समफालीन होना निश्चित है। ऐसी द्रा मे रावल रत्नसिंह के पीछे करण्सिंह
तथा राहप और माहप का होना सर्वथा असंभव है। 'वीरिवनोद' से पाया
जाता है कि लद्मण्सिंह का ज्येष्ठ पुत्र अरिसिंह भी उसी लड़ाई मे मारा
गया और केवल अजयसिंह घायल होकर वचा। उस समय अरिसिंह का
पुत्र हम्मीर वालक था, जिससे वह (अजयसिंह) राणाओं के अधीन के
सीसोद के इलाके का स्वामी वना, परन्तु उसने अपने अन्तिम समय अपने
पुत्र को नहीं किन्तु हम्मीर को, जो वास्तिवक हक्षदार था, अपना उत्तराथिकारी नियत किया। हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के सामन्त मालदेव के
पुत्र से चित्तोड़ का किला छीना और कमशः सारे मेवाड़ पर अपना राज्य जमा
लिया। वि० सं० १४२१ (ई० स० १३६४) में उसका देहान्त होना माना जाता है।

श्रव यह जानना श्रावश्यक है कि उपर्युक्त इतिहास-लेखको ने रावल समरसिंह से = श्रोर रलिंसह से ६ पुश्त पहले होनेवाले करणिसंह (रणिस्ह) को समरिंसह या रत्निसंह का उत्तराधिकारी कैसे मान लिया? श्रमुमान होता है कि उन्होंने वर्र्वा (भाटों) की पुस्तकों को प्रामाणिक समम्कर उनके श्रमुसार लिख दिया हो, परन्तु पुरातत्वानुसंधान की कसोटी पर भाटों की पुस्तकों ई० स० की १४वी शताब्दी के पूर्व के इतिहास के लिए श्रपनी प्रामाणिकता प्रकट नहीं कर संकर्ता, वयांकि ।उनमें उस समय से पूर्व की वशाबिलया वर्ष्ट्या कृतिम पाई जाती हैं, श्रद्ध नाम वहुत कम मिलते हैं श्रोर १४वी शताब्दी के पूर्व के जो कुछ संवत् उनमे मिलते हैं वे भी विद्यास के योग्य नहीं हैं।

नाटों को यह तो हात था कि बड़े भाई के वंशज हुंगरपुर के राजा श्रोग होटे नाई के वंशज उदयपुर के स्वामी हैं, परन्तु उन्हें यह हान नहीं या कि नाव श्रोर किस नारण कौन से बड़े भाई ने वागड़ में जाकर नया गाय न्यापित किया? इसलिए इस उल्मन को सुल्माने के लिए उन्होंने

<sup>(</sup>१) हेते नेस राजपूताने का इनिहास; जि॰ १, पृ० ४०७ पर भिन्न भिन्न के के दे हुए जीवेटिक सपाजी की बसावित्या।

विनोद' नामक वृहत् इतिहास श्रप्राप्य होने से हिन्दी-भाषा-भाषी उसके लाम से वंचित थे, इसलिए खङ्गविलास प्रेस (बांकीपुर) के स्वामी महाराज-कुमार बाबू रामदीनासिंह ने कर्नल टॉड के राजस्थान का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट कर सम्पादन-भार मेरे ऊपर रक्खा। इसमें सन्देह नहीं कि कर्नल टॉड ने एक शताब्दी पूर्व, जब लोगों की इतिहास की श्रोरप्रवृत्ति भी नहीं हुई थी, बहुत परिश्रमसे श्रपने ग्रंथ की रचना की; किन्तु उसमें विभिन्न राज्यों ने जैसा इतिहास दिया वैसा ही समाविष्ट हुआ। शिला-लेखां को पढ़ने में कई स्थलों पर त्रुटियां रह गई और कई एक सुनी-सुनाई बातों को महत्त्व दे दिया गया। इनका निराकरण होना आवश्यक था। श्रतएव टॉड महोद्य के ग्रन्थ के हिन्दी श्रनुवाद का संपादन करते समय मैंने उन सब पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला श्रौर छत्तीस राजवंशों के श्र-तिरिक्त उन प्राचीन राजकुलों का, जिनका राजस्थान से सम्बन्ध था, संचिप्त वंश-विवरण दिया। इसी बीच वाबू रामदीनसिंह का देहावसान हो गया। कुछ वर्ष तक उनके पुत्र रायवद्दादुर वाबू रामरण्विजयासिंह का इस श्रोर ध्यान रहा, पर फिर उनका ध्यान इस तरफ़ से हट गया श्रोर मेरे कुछ साथी भी छूट गये, जिससे वह कार्य अधूरा ही रहा।

उन्हीं दिनों मैंने 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास', 'कर्नल टॉड की जीवनी', 'भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री' आदि पुस्तकें लिखीं। सन् १६० ई० में अजमेर में पुरातत्त्व म्यूज़ियम की स्थापना होने पर मुक्ते उसका अध्यक्त बनाया गया। अनन्तर मैंने 'सिरोही राज्य का इतिहास' प्रकाशित किया और परिवर्धित रूप से 'प्राचीन लिपिमाला' का दूसरा संस्करण निकाला। उसे देखकर मेरे कुछ विद्वान् मित्रों ने सलाह दी कि केवल सात राज्यों का ही विवरण होने से कर्नल टॉड का इतिहास अपूर्ण है, इसिलए स्वतंत्र रूप से राजपूताने का इतिहास लिखकर भ्रांतिमूलक बातों का निराकरण करते हुए, अवतक की शोध से अज्ञात विषयों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इसपर मैंने उन विद्वान् मित्रों के कथन को शिरोधार्य कर ई० स० १६२४ से राजपूताने के इतिहास का लिखना और

रत्नसिंह के पीछे करणसिंह का मेबाड़ का राजा होना, माहप का मंडोबर के प्रतिहार मोकल को सज़ा न दे सकना, उसके छोटे आई राहप-द्वारा यह काम होने और उसके पिता का उस(राहप) को उत्तराधिकारी बनाने पर माहप का अप्रसन्न होकर चला जाना और वागड़ का नया राज्य स्था-पित करना लिख दिया। उनको रावल समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह का अला- उद्दीत के साथ की चित्तोड़ की लड़ाई में लड़कर मारे जाने का ठीक संवत् (१३६०) ज्ञात नहीं था। इसीलिए उन्होंने यह कल्पना खड़ी कर अपना कथन ठीक वतलाने के लिए मनमाने संवतों की सृष्टि की।

रावल समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह का वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में मारा जाना निश्चित है। इस अवस्था में भाटों के वतलाये हुए करण्सिंह का राज्यकाल वि० सं० १३६० से १३८० तक और उसके पुत्र माहप का १३८० से १४०० तक मानना पड़ेगा, परन्तु हूंगरपुर राज्य के शिलालेखों से स्पष्ट है कि वि० सं० १२३६ के पूर्व वागड़ पर गुहिलवंशियों का राज्य स्थापित हो गया था और राजा सामन्तसिंह तथा उसके वंशज, जिनके नामों और निश्चित संवतों का पहले उल्लेख किया जा चुका है, वहां राज्य करते थे। अब तक उक्त राज्य से जितने पुराने शिलालेख मिले हैं, उनमें माहप का कहीं उल्लेख नहीं है, अतएव रत्नसिंह के वंशज माहप के हारा हूंगरपुर राज्य की स्थापना का सारा कथन किएत है।

भाटों के कथन पर विश्वास कर राजप्रशस्ति के कर्ता, कर्नल टॉड, कविराजा श्यामलदास और मेजर अर्छ्किन आदि विद्वानों ने भी माहण को हूंगरपुर राज्य का संस्थापक मान लिया जिसका कारण यही है कि उस समय उनको हूंगरपुर राज्य से मिलनेवाले शिलालेख प्राप्त नहीं हुए थे। यदि वे उन्हें मिल जाते तो वे माहप को हूंगरपुर राज्य का संस्थापक न मानकर सामन्तसिंह को ही मानते।

# चौथा अध्याय

### महारावल सामन्तसिंह

मेवाड़ के राजा चेमसिंह के सामन्तसिंह श्रीर कुमारसिंह नामक दो
पुत्र थे, जिनमे से ज्येष्ठ सामन्तसिंह मेवाड़ का स्वामी वना। उसने गुजरात
सामन्तसिंह का के राजा से युद्ध किया, जिसका मेवाड़ या गुजरात के
प्रजरात के राजा ने युद्ध शिलालेखों अथवा ऐतिहासिक पुस्तकों में कुछ भी
उन्नेच नहीं मिलता, परन्तु श्रावू पर देलवाड़ा गांव मे तेजपाल (वस्तुपाल के
भाई) के वनवाये हुए 'ल्एवसहीं' नामक नेमिनाथ के जैन मन्दिर के शिलालेख के रचियता गुर्जरेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने लिखा है—'श्रावू के परमार राजा धारावर्ष के छोटे भाई प्रहादन की तीच्ण तलवार ने गुजरात के
राजा की उस समय रज्ञा की जब उसका वल सामन्तसिंह ने रण्खेत में
तोड़ दिया था''। धारावर्ष गुजरात के सोलंकियों का सामन्त था, श्रतएव
उसने श्रपने छोटे भाई प्रहादन को सामन्तसिंह के साथ की लड़ाई मे
गुजरात के राजा की सहायतार्थ भेजा होगा। उस लेख से यह नहीं जान
पड़ता कि सामंत्रसिंह ने गुजरात के किस राजा के वल को तोड़ा। श्रवतक सामंतांनंड के हो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक हुंगरपुर की सीमा से

<sup>(</sup>१) मेरा राजपुताने का इतिहास, जिल्द १, पृ० ५२२ । सामन्तसिह के पूर्व के नेपाद के राजापो के लिए देनों हुंगरपुर के इतिहास के अन्त का परिशिष्ट, संख्या १।

<sup>(</sup>२) श्रृत्रुश्रेणीगलिवदलनोन्निद्रिनिस्तृं(सि)शघारो धागवर्षः ममजीन सुतस्तस्य विश्वप्रशस्यः । "॥३६[॥] " सामतिसहममितिचितिविचतोजः— श्रीगृञ्जरिचितिपन्चण्यविच्णासिः । प्रत्लादनम्तदनुजो दनुजोत्तमारि— चाग्निमत्र पुनरुज्ज्वलयांचकार ॥ २८॥ धार्षा वि॰ नं॰ १२८० की प्रणानि, ए. इं, जि॰ ८, ए० २११।

मिले हुए मेवाड़ के छुप्पन ज़िले के जगत नामक गांव में देवी के मंदिर के स्तंभ पर खुदा हुन्ना वि० सं० १२२८ फाल्गुन सुदि ७ गुरुवार (ई०स०११७२ता०३फरवरी) का है, जिसमें सामन्तसिंह की श्रोर से उक्त मन्दिर पर सुवर्ण कलश चढ़ाने का उल्लेख है। दूसरा डूंगरपुर राज्य में सोलज गांव से लगभग डेढ़ भील पर बोरेख़र महादेव क मन्दिर की दीवार में लगा हुस्रा वि० सं० १२३६ ( ई० स० ११७६ ) का है। वि० सं० ११६६ से १२३० (ई० स० ११४३ से ११७४) तक गुजरात की गद्दी पर सोलंकी राजा कुमारपाल था। उसके पीछे वि० सं० १२३० से १२३३ (ई० स० ११७४ से ११७७) तक उसका भतीजा श्रजयपाल राजा रहा । फिर बि० सं० १२३३ से १२३४ (ई० स० ११७७ से ११७६) तक उस ( अजयपाल ) के बालक पुत्र मूलराज ( दूसरे ) ने, जिसको बाल मूलराज भी लिखा है, शासन किया। तद्नन्तर वि० सं० १२३४ से १२६८ (ई० स० ११७६ से १२४२ ) तक उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) राज्य करता रहा । ये चारों सामंतसिंह के समकालीन थे। इनमें से कुमारपाल चड़ा प्रतापी राजा हुआ। जैन-धर्म का पोषक होने से कई समकालीन या पिछले जैन-विद्वानों त्रादि ने उसके चरित्र-ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें उसके समय की प्रायः सब घटनात्रों का वर्णन मिलता है, परन्तु उनमें सामंतासिंह के साथ के उसके युद्ध का कही उद्धेख नहीं मिलता। मूलराज ( दूसरा, वाल मूलराज ) श्रीर भीमदेव (दूसरा, भोलाभीम) दोनों राजगद्दी पर बैठे उस समय वालक होने से युद्ध में जाने के योग्य न थे, इसलिए कुमारपाल के उत्तरा-धिकारी अजयपाल के साथ सामंतसिंह का युद्ध होना चाहिये । सोमेश्वर ने अपने 'सुरथोत्सव' काव्य के १४ वें सर्ग में अपने पूर्वजों का परिचय दिया

<sup>(</sup>१) मूल श्रवतरण के लिए देखो ऊपर पृ० ३४, टिप्पण १।

<sup>(</sup>२) मूल अवतरण के लिए देखो ऊपर ए० ३४, टिप्पण २।

इस शिलालेख में सहजान के पुत्र श्रामदेव, उसकी पत्नी मोहिनी श्रौर उनके दो पुत्रों के द्वारा सामंतिसंह के राज्य-समय उक्त मन्दिर के बनाये जाने का उल्लेख है।

<sup>(</sup>३) मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृ० २१६-२१।

हे श्रीर उनमे से जिस जिसने अपने यजमान गुजरात के राजाश्रों की जी जो सेवा वजाई, उसका मी उल्लेख किया है। श्रपने पूर्वज कुमार के प्रसंग में उसने लिखा है—'उसने कटुकेश्वर नामक शिव (श्रर्द्धनारीश्वर) की श्राराध्यना कर रण्खेत में लगे हुए श्रजयपाल राजा के श्रनेक घावी की दारुण पीड़ा को शान्त किया''। इससे निश्चित है कि सामन्तासिंह के साथ के श्रद्ध में गुजरात का राजा श्रजयपाल बुरी तरह घायल हुश्रा था। यह लड़ाई किसलिए हुई, यह श्रव तक श्रन्धकार में ही है, परन्तु सम्भव है कि कुमारपाल जैसे प्रवल राजा के मरने पर सामंतिसिंह ने वरसों से दूसरों के श्रिधकार में गया हुश्रा श्रपने पूर्वजों का चित्तोड़-दुर्ग उस(कुमारपाल) के उद्धत एवं मंदबुद्ध उत्तराधिकारी श्रजयपाल से छीनने के लिए यह लड़ाई उानी हो श्रीर उसमे उसको परास्त कर सफलता प्राप्त की हो। यह घटना वि० सं० १२३१ (ई० स० ११७४) के श्रासपास होनी चाहिये।

रावल समर्रासह के वि० सं० १३४२ (ई० स० १२८४) के आबू के लेप में सामंतिसंह के विषय में लिखा है—'उस( चेमसिंह )से कामदेव से सामानिह में मेनार भी अधिक सुन्दर शरीरवाला राजा सामंतिसंह उत्पन्न का राज्य प्रवास हुआ, जिसने अपने सामंतों का सर्वस्व छीन लिया (अर्थात् अपने सरदारों को जागीरें छीनकर उनको अप्रसन्न किया)। उसके पीछे

(१) य. शोचसंयमपटुः कटुकेश्वराख्य-

माराध्य भृयरमुताघटितार्धदेहम् ।

ता दारुणामीप रणाङ्गणजातघात-

द्रातव्यथामजयपालनृपादपास्थत् ॥३२॥

काव्यमाला में छ्वा हुया 'सुरथोत्सव' काव्य, सर्ग १४।

मानंतिमहयुद्धे हि श्रीत्रज्ञजयपालदेवः प्रहारपीडया मृत्युकोटिमायातः गुमान्नाम्ना पुरोहितेन श्रीकटुंकश्वरमाराध्य पुनः स जीवितः।

वही, टिप्पण ४।

परमार प्रज्ञादन-रचिन 'पार्थपराममन्यायोग' की चिमनलाल ढी॰ दलाल-जिन्सि धोन्स भूमिका, पृ० ४ ( 'गायभवाद श्रोसिएएटल सीरीज़' में प्रकाशित )। कुमारसिंह ने इस पृथ्वी को—जिसने पहले कभी गुहिलवंश का वियोग नहीं सहा था [परन्तु] जो उस समय शत्रु के हाथ में चली गई थी और जिसकी शोभा खुंमाण की संतित के वियोग से फीकी पड़ गई थी—फिर झीनकर राजन्वती (राजावाली) वनाया''। इससे यही ज्ञात होता है कि कुमारसिंह के पहले किसी शत्रु राजा ने गुहिलवंशियों से मेवाड़ का राज्य झीन लिया था, परन्तु (उस) कुमारसिंहने अपना (पैतृक) राज्य पुनः प्रात किया। वह शत्रु राजा कौन था, इस विषय में आबू का तेस कुछ भी नहीं वतलाता. परन्तु राणा कुंभकर्ण (कुंभा) के समय के वि० सं० १४१७ (ई० स० १४६०) के कुंभलगढ़ के लेख से इस द्विट की किसी तरह पूर्ति हो जाती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि सामंतसिंह नामक राजा मृतत पर हुआ। उसका भाई कुमारसिंह था, जिसने अपना [पैतृक] राज्य झीनते- वाले कीत् नामक शत्रु राजा को देश से निकाला और गुजरात के राजा

<sup>(</sup>१) मूल श्रवतरण के लिए देखों ऊपर पृष्ट ३४, टिप्पण १।

<sup>(</sup>२) यह कीतू मेवाड़ के पड़ोसी और नाडोल (जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में ) के चौहान राजा आ़ल्हगादेव का तीसरा पुत्र था। साहसी, वीर एवं उचा-भिलापी होने के कारण श्रपने ही वाहुवल से जालोर (कांचनगिरि=सोनलगढ़) का राज्य परमारा से छीनकर वह चौहानों की सोनगरा शाखा का मृलपुरुप श्रीर स्वतन्त्र राजा हुआ। उसने सिवाणे का किला (जोधपुर राज्य में) भी परमारों से छीनकर श्रपने राज्य में मिला लिया था। चौहानों के शिलालेखों श्रीर तान्नपत्रों में कीतृ का नाम कीर्तिवाल मिलता है, परन्तु राजपूताने में वह 'कीतू' नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि मुंहणोत नैगासी की ख्यात तथा राजपूताने की श्रन्य ख्यातों में लिखा मिलता है। उस (कीर्तिपाल)का ध्रव तक केवल एक ही लेख मिला है, जो वि० सं० १२१= (ई॰ स॰ ११६१) का दानपत्र है। उससे विदित होता है कि उस समय उसका पिता जीवित था श्रौर उस(कािर्तिपाल )को श्रपने पिता की स्रोर से १२ गांवों की जागीर मिली थी, जिसका मुख्य गांव नड्डूलाई (नारलाई, जोधपुर राज्य के गोडवाड़ ज़िले में, मेवाड़ की सीमा के निकट) था। जालोर से भिले हुए वि० सं० १२३६ (ई० स० ११८२) के शिलालेख से पाया जाता है कि उक्क संवत् में कीर्तिपाल (कीत्) का पुत्र समरसिंह वहां का राजा था, अतएव कीर्तिपाल (कीत्) का उस समय से पूर्व मर जाना निश्चित है। नाडौल के चौड़ान गुजरात के सोलंकियों के सामंत

को प्रसन्न कर आघाटपुर (आहाड़) प्राप्त किया अर्थात् गुजरात के राजा को रूपा से आघाटपुर पाया ।

कुछ समय पूर्व उदयपुर राज्य के आहाड़ (आघाटपुर) नामक स्थान से गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (दूसरे, भोलाभीम) का (आपाढ़ादि) वि० सं० १२६३ आवण सुदि २ (ई० स० १२०६ ता० ६ जुलाई) रिववार का दानपत्र मिला है, जिसमें मूलराज से लेकर भीमदेव दूसरे तक की वंशावली उद्घृत करने के पश्चात् लिखा है कि 'परमभद्दारक, महारा-जाधिराज, परमेश्वर, अभिनवसिद्धराज अभिमेमदेव ने अपने अधीन के मेटपाट (मेवाड़) मंडल (ज़िले) के आहाड़ में एक अरहट (नाम अस्पए), उससे सम्बन्ध रखनेवाली भूमि तथा कड़वा के अधिकारवाला देत्र एवं उसके निकट का मकान नोली गांव के रहनेवाले कृष्णात्रियगात्र के रायक-वाल झाति के बाह्मण वीहड़ के पुत्र रिवेदेव को दान किया?'।

थे, इससे सम्भव है कि गुजरातवालों की श्रोर से कीत् मेवाद का शासक नियत हुआ हो। फिर कुमारसिंह ने गुजरात के राजा को प्रसन्न कर ( उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ) कीत् को मेवाद से निकलवाया हो। श्रथवा गुजरातवालों के साथ की लढ़ाई में सामंत- सिंह के निर्वल हो जाने पर कीत् ने मेवाद को श्रपने श्रधीन कर लिया हो श्रोर कुमार- सिंह ने गुजरात के स्वामी को प्रसन्न कर ( उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ) उसके हारा कीत् को निकलवाकर श्राहाद प्राप्त किया हो।

(१) सामंतिसहनामा भूपितभूतिले जातः ॥ १४६ ॥
भाता कुमारिसंहोभूतस्वराज्यग्राहिणं परं ।
देशान्त्रिष्कासयामास कीतूसंज्ञं नृपं तु यः ॥ १५०॥
स्वीकृतमाघाटपुरं गूर्जिरनृपित प्रसाद्यः ।
कंभलगढ़ का लेख-श्रप्रकाशित ह

(२) ॐ स्विस्ति समस्तराजावलीविराजितपरममद्दारकमहाराजा-निराजपरमेश्वरश्रीमृलराजदेवपादानुष्यात परममद्दारकमहाराजा-जिताजपरमेश्वराभिनविसद्धराजश्रीमद्गीमदेव स्वभुज्यमानमेदपाटमंडलांतःपा-निन नमस्तराजपुरुपान् वो(वो)वयत्यस्तुवः संविदितं यथा।श्रीमदिक-माज्तियोदयदितसंवत्सरस्रतेषु द्वादशेसु(पृ) त्रिपष्ठि उत्तरेषु लो० श्राम्व(व)गा- इस दानपत्र से निश्चित है कि वि० सं० १२६३ (ई० स० १२०६)
तक मेवाड़ पर गुजरात के राजाओं का अधिकार था। कुंभलगढ़ की उपधुक्त प्रशस्ति में भी कुमारसिंह का गुजरात के राजा को प्रसन्न कर श्राहाड़
प्रात करना लिखा है, जो उक्त ताम्रपत्र के कथन की पुष्टि करता है। श्रजपपाल को सस्त घायल करने का वदला लेने के लिए गुजरातवालों ने
सामनिसिंह पर चढ़ाई कर उससे मेवाड़ का राज्य छीन लिया, जिससे उसने
धागड़ में जाकर नया राज्य स्थापित किया। संभवतः यह घटना वि० सं०
१२३२ (ई० स० ११७४) के श्रासपास हुई होगी।

गुजरातवालों ने अपने शत्रु सामंतसिंह को मेवाड़ से निकाला, इतना हो नहीं, किन्तु उन्होंने उसको वागड़ में भी स्थिरता से रहने न दिया। डूंगरनामंतिर से बागड़ का पुर राज्यान्तर्गत वोरेख़र के मंदिर के शिलालेख से
राज्य भी हृद्या निश्चित है कि वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) में
यह (सामंतसिंह) वागड़ का राजा था। उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध तालाब जयसमुद्र (ढेवर) के वांध्र के निकटवर्ती वीरपुर (गातोड़) गांव से वि० सं० १२४२ कार्तिक सुदि १४ (ई० स० ११८४ ता० ६ नवम्बर) रिवयार का उसी भीमदेव (दूसरे) के सामंत महाराजाधिराज असृतपाल का

मासशुक्तपद्धितीयायां रिववारेऽत्रांकतोषि संवत् १२६३ श्राम्व(व) गाशिद २ ग्वावस्यां ''श्रीमदाहाडतल' [वमाउवा ?]नामारघट्टस्तत्प्रितव-(द)हवा(दा) यन्मीकडवासत्कच्चेत्रसमं श्रीमदाहाडमध्ये ऋस्य स गृह्मित्तः ''नवलीग्रामवास्त० कृष्णात्रिगोत्रे('त्रेयगोत्राय) रायकवाल-हातीय हा(ज्ञा)० वीहडमुतरिवदेवाय शासनेनोदकपूर्विमस्मािभः प्रदत्तः ''

र्न नाजपत्र का प्रायस्यक श्रंश ही अपर उद्धत किया है, ताकी छोद दिया है।

श्रिक्तर १:३३ के प्रान्त में बहाँ दें में सातवीं इंडियन श्रोरिएएटल कॉन्फ्रेन्स (श्राखिल ध्रा, तां उहार हिएद की लिया है।

श्रिक्तर १:३३ के प्रान्त में बहाँ दें में सातवीं इंडियन श्रोरिएएटल कॉन्फ्रेन्स (श्राखिल ध्रा, तां उहार हिएद की लिया में मेंने इसी दानपत्र के सम्बन्ध में एक निवंध पढ़ा ध्रा, तां उहार हिएद की लिया में यथालमय प्रकाशित होगा। उसमें पूरे दानपत्र का

पक दान-पत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि उस(भीमदेव) के कृपापात्र सामंत एवं वागड़ के घटपद्रक (वड़ीदा) मंडल (ज़िले) पर राज्य करने-वाले महाराजाधिराज गुहिलद्त्त(गुहिल )वंशी विजयपाल के पुत्र महा-राजाधिराज श्रमृतपालदेव ने भारद्वाज गोत्र के रायकवाल ब्राह्मण ठा० मदना फो, जो यराकर्ता था, छुप्पन प्रदेश के गातोड़ गांव में लिहसाड़िया नाम का पक श्ररहट श्रोर दो हल की भूमि दान की ।

इस दानपत्र से पाया जाता है कि गुजरातवालो ने सामंतसिंह से धागड़ का राज्य छोनकर गुहिलवंशी विजयपाल या उसके पुत्र श्रमृतपाल को दिया। अमृतपाल वि० सं० १२४२ मे वड़ौदे का स्वामी था और ( युव-राज ) सोमेश्यरदेव उसका महाकुमार था। श्रमृतपाल का सामंतसिंह से वया संवन्ध था, यह श्रज्ञात है, परन्तु इतना स्पष्ट है कि वह उसी वंश का था।

(१) ॐ ॥ स्वस्ति श्रीनृपविक्रमकालातीतसंवत्सरद्वादशशतेपु द्विचत्वारि-शदधिकेषु स्रंकतोऽपि संवत् १२४२ वर्षे कार्तिकसुदि १५ रवावदेह श्रीमदग्हिलपाटकाधिष्ठितपरमेश्वरपरमभट्टारकश्रीउमापातेवरलव्धप्रसादरा-ज्यराजलद्मीस्वयवरप्रोढप्रतापश्रीचौलुक्यकुलोद्यानमार्त्तडस्रभिनवसिद्धराज-ण्रमप्रभाः प्रसादपत्तलायां भुज्यमानवागडवटपद्रकमंडले महाराजाधिराज-र्भात्मगृतपालदेवीयराज्ये \* \* \* शासनपत्रमभिलिख्यत यथा ॥ श्रीगुहि-एवनवशे श्रीमद्रर्तृपद्याभिधानमहाराजाधिराजशीविजयपात्तसुतमहाराजा-भिगजशीत्रमृतपालदेव- संवी(वो)धयत्यस्तु वः संविदितं यथा । यदमगभिः .... भातापित्रोरात्मनश्च श्रेयसे .... भारद्वाजगोत्राय राय-ल्याल्यातीयत्रा(त्रा)० " ठकु० "सुत ठकु० मदनाजा(या)जकाय पर्पंचा-शनमंदले गानइडग्रामे लिहसाडियामिधानसम्घट्टमेकं तथा वा(वा)ह्यभूमी-हराद्रयममन्विता .....शासनपृथ्वंका उदकेन प्रदत्ता । ..... स्वहस्तोऽयं भराग ज्ञिताज्ञित्रालदेवस्य॥ स्वहस्तोयं महाकुमारश्रीसामेश्वरदेवस्य॥

मूल ताम्रपत्र की छाप से ।

पा के रा धारावक कम मा उद्धन किया गया है।

पहले बतलाया जा चुका है कि सांग्रतसिंह वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) तक बागड़ का राजा था। उसके छः वर्ष पश्चात् छार्थात् वि० सं० १२४२ (ई० स० ११८४) में गुजरात के राजा भीमदेव (दूसरे) का सांग्रत छोर विजयपाल का पुत्र अमृतपाल बागड़ का स्वामी था छोर बड़ोदा उसकी राजधानी थी। सम्भव है कि इन छः वर्षों में किसी समय सांग्रतिंह को निकालकर गुजरात के राजा भीमदेव ने विजयपाल या उसके पुत्र अमृतपाल को बड़ोदे का राजा बनाया हो। इंगरपुर राज्य के बड़ा दीवड़ा नामक गांव के शिव-मन्दिर को मूर्ति के छालन पर वि० सं० १२४३ (ई० स० ११६६) का लेख है, जिसका आश्यय यह है कि महाराज भीमदेव (दूसरे) के राज्य-समय डव्चणक (दीवड़ा) गांव में श्रीनित्यप्रमोदितदेव के मन्दिर में महंतम एल्हा के पुत्र वैज्ञा ने मूर्ति स्थापित कराई । इससे ज्ञात होता है कि उक्त संवत् (१२४३) तक तो भीमदेव का वागड़ पर अधिक र अवश्य था।

वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) के श्रासपास के बने हुए पृथ्वीराज-रासों के श्राधार पर सारे राजपूताने में यह प्रसिद्धि है कि सांभर श्रीर श्रजमेर पृथावाई की कथा के चौहानवंशी खुविख्यात महाराज पृथ्वीराज की बहिन पृथावाई का विवाह मेवाड़ के रावल समर्रासंह से हुआ था तथा वह पृथ्वी-राज श्री गरहाबुद्दीन गोरी के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायतार्थ लड़ता हुआ मारा गया, किन्तु रावल समर्रासंह के समय के आठ लेख मिले हैं, जिनमें सबसे पहला वि० सं० १३३० (ई० स० १२७३) और श्रन्तिम वि० सं० १३४८ (ई० स० १३०१) का है। उनसे निश्चित है कि वि० सं० १३४८ (ई० स० १३०१) श्रर्थात् पृथ्वीराज के मारे जाने से १०६ वर्ष पीछे तक वह (रावल समर्रासंह) जीवित था। ऐसी दशा में पृथ्वीराज की वहिन

<sup>(</sup>१) सं० १२५३ वर्षेऽद्येह महाराजश्रीभीमदेवविजयराज्ये ..... डव्वराके श्रीनित्यप्रमोदित(तं) "महं[०]एल्हासुतवइजाक[:] प्ररामित नित्यं। प्रतिमा कारापिता।

मूल लेख की छाप से।

प्रधायाई का विवाह उसके साथ होना सर्वथा श्रसंभव है। श्रलवत्ता मेवाड् श्रार पंछे से घागड़ के राजा सामंत्रसिंह का, जिसे ख्यातों में समतसी लिखा है, चौहानवंशी राजा पृथ्वीभट (पृथ्वीराज दूसरा वि० सं० १२२४-२६=ई० स॰ ११६७-६६), सोमेखर (वि० सं० १२२६-३४=ई० स० ११६६-७७) श्रौर पृथ्वीराज (तीसरा) वि० सं० १२३६-४६ ( ई० स० ११७६-६२ ) का समका-लीन होना शिलालेखों से सिद्ध है। इंगरपुर राज्य के बड़वे की ख्यात में भी सांभर छोर छजमेर के चौहाना के यहां सामतसिंह का विवाह होने का उत्तेय है। तदनुसार यदि पृथ्वीराजरासो मे वर्णित पृथायाई के विवाह की घटना में कुछ सत्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि संभवत: प्रथावाई का विवाह मेवाङ् के रावल सामंतसिंह (समतसी) से हुआ हो । पृथावाई पृथ्वीभट ( पृथ्वीराज दूसरे ) की वहिन या घीसलदेव ( विग्रहराज चौथे, वि० सं० १२१०-२०=र्र० स० ११४३-६३) की पुत्री हो, तो भी वह प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज (तीसरे) की वहिन ही कही जा सकती हैं । भाटों की पुस्तको में सामंतर्सिट के स्थान पर समतसी श्रीर समर्रासंह के स्थान पर समरसी लिया मिलता है। समतसी तथा समरसी के नामों में थोड़ासा ही अन्तर है, इसलिए संभव है कि इतिहास के श्रंधकार की दशा में पृथ्वीराजरासी के

<sup>(</sup>१) प्रित्यद्ध राजा पृथ्वीराज(तीसरे) से पृथाबाई का सम्बन्ध नीचे दिषे हुए चीहानों के धंन-पूज से स्पष्ट हो जायगा—



इस बेन-एन में दिये हुए संबद् भितालेखादि से बद्दृत किये गये हैं।

मकाशित फरना थारम्भ किया। उसके चार खंड श्रव तक निकल चुके दें, जिनमें राजपृताने का भूगोल, राजपृत जाति, प्राचीन राजवंश श्रौर उदयपुर राज्य का इतिहास सिन्निविष्ट हैं। विदेशी विद्वानों ने राजपृत जाति का इतिहास लिन्नते समय अपनी मनमानी कलपनाओं द्वारा कई अमोत्पादक यातों का उत्तरा किया श्रोर उनसे जो भूलें हुई, उनका भी उसमें निराकरण किया गया है। जिन विषयों की श्रोर पहले विद्वानों का ध्यान श्राकर्षित नहीं एत्रा था, उनपर यथासाध्य प्रकाश डाला गया है। हुई कि विद्वानों में इस प्रंथ को श्रपनाया है।

पांचवां खंड, जिसमे वागड़ का वर्णन है, इस समय प्रेस में है श्रीर श्रीनिशी प्रकाशित होगा। उसका एक श्रंग डूंगरपुर राज्य का इतिहास है, भी इस समय प्रकाशित किया जारहा है।

टुंगरपुर राज्य राजपूताने के उस भाग में है जहां भीलों की वस्ती से परिपूर्ण पदादियां अधिक हैं। अंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पूर्व वहां कोई अंग्रेज़ विद्वान् नहीं गया था। वागङ् की सीमा मालवे से मिली हुई है, इसलिए 'प्रेप्नेज़ सरकार से इंगरपुर श्रीर वांसवाड़ा राज्य की संधि मालवे के रेज़िउंट कर्नल मॉल्कम के द्वारा हुई थी। ब्रातपव उसने व्रपने 'मेमोयर्स श्राप संदृत इंटिया' नामक ग्रंथ में हुंगरपुर और वॉसवाड़ा राज्य के संबंध म अन्यार पक्तियां दी हैं, जो नहीं के समान हैं । कर्नल टॉड को मेवाड़ में रदने समय इतना अवकाश न मिल सका कि वह मेवाड़ के दिल्ली पहाड़ी में से और दूंगरपुर, वांसवाड़ा राज्यों की और जाकर उस मांत का निरी-उप हर उन है सर्वध में कुछ लिखता। इसके अनंतर ई० स० १८७६ में 'राजगृतानागर्वियर' लिखा गयात्रारिकर 'वक्रायेराजपृताना', 'वीरविनोद', नारम् रामनाथ रत्नूरचित 'इतिहास राजस्थान', 'इंपीरियल गजे़दियर', यनं दिन हा 'राजपूताने का गज़ेटियर', 'ट्रीटीज़ ऐंगेजमेट्स ऐड सनद्ज़', 'हिन्द रतास्थान' आदि पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें द्वंगरपुर राज्य का कुछु-कुछ वं । इ.। इ.स अभाव की पूर्ति के लिए द्वंगरपुर के महारावल विजयसिंह भरानी । ने इच्छा मकट की कि में द्वारपुर राज्य का इतिहास लिखें,

कर्ता ने समतसी को समरसी मान लिया हो । वागड़ का राज्य छूट जाने के पश्चात् सामंतिसिंह कहां गया, इसका पता नहीं चलता। यदि वह पृथ्वी-राज का वहनोई माना जाय, तो वागड़ का राज्य छूट जाने पर संभव है कि वह अपने साले पृथ्वीराज के पास चला गया हो और शहाबुद्दीन ग्रोरी के साथ की पृथ्वीराज की लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया हो।

### पांचवां अध्याय

### महारावल जयतसिंह से महारावल प्रतापसिंह तक

### जयतसिंह

दूंगरपुर के वड़वे की ख्यात में तथा उसके श्रानुसार श्रार्सिकन के गेज़िटियर श्रादि पुस्तकों में सामन्तसिंह के पीछे सीहड़देव का नाम मिलता है। सामन्तसिंह का श्रान्तम लेख वि० सं० १२३६ (ई० स० ११६६) का श्रार सीहड़देव का सब से पहला लेख वि० सं० १२७७ (ई० स० १२२०) का है। इन दोनों के बीच ४१ वर्ष का श्रन्तर है, जो श्राधिक है। ख्यात में पुराने राजाश्रों के छछ नाम श्रुट भी गये हैं। सीहड़देव के लेख में उसके पिता का नाम नहीं है, परन्तु जगत् गांव के माता के मन्दिर के एक स्तंभ पर के वि० सं० १३०६ फालगुन सुदि ३ (ई० स० १२४० ता० ६ फरवरी) रिववार रेवती नज्ञ के लेख में सीहड़देव के पिता का नाम अयतसिंह लिखा है, जो स्थात श्रादि की श्रपेक्ता श्रिधक विश्वास के योग्य है। श्रतएव जयतसिंह सामन्तसिंह का पुत्र या उत्तराधिकारी होना चाहिये।

जयतसिंह कय तक जीवित रहा और उसने वागड़ का राज्य वापसं लिया या नदीं, इस विषय में निश्चय-पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किन्तु यड़ा दीवड़ा गांव (दूंगरपुर राज्य) के वि० सं० १२५३ (ई० स० ११६६) के शिलालेख से निश्चित हैं कि उस समय तक तो वागड़ पर भीम-देव का राज्य था। सम्भवतः उसके पीछे और वि० सं० १२७७ (ई० स० १२२०) के पूर्व किसी समय वागड़ के राज्य पर सामन्तसिंह के उत्तरा-धिकारी जयतसिंह या उसके पुत्र सीहड़देव ने श्रधिकार कर लिया हो।

<sup>(1)</sup> ख्यात भादि में विजयपाल और अमृतपाल के नाम नहीं हैं, जिसका कारण पढ़ी हो कि ने सामन्तिमह के दराज नहीं, किन्तु छुदुम्बी ये धौर उनको सामन्त-र्मिंड के रात्रु नीमदेव ने नियन किया था।

<sup>(</sup>२) उक्र तेस दे लिए देतो अपर पृ॰ ४१, दिष्पण १।

# सीहड़देव

गुजरातवालों ने सामन्तसिंह-द्वारा श्रजयपाल के सख़्त घायल होने का बदला लेने के लिए उस (सामन्तसिंह )को मेवाड़ से निकाला श्रीर भीमदेव (दूसरे) के समय उससे वागड़ भी छीन लिया, परन्तु उस (भीमदेव )के बालक होने के कारण उसके मन्त्री श्रीर सामन्त शनैः शनैः उसका राज्य दवाने लगे के जिससे गुजरात का राज्य निर्वल होकर उसकी बड़ी दुर्दश हुई के जिसका विस्तृत वर्णन गुर्जारेश्वर-पुरोहित सोमेश्वर ने 'कीर्तिकौमुदी' के दूसरे सर्ग में किया है। इस श्रंथाधुंधी के समय वागड़ के राजा सामन्तिसिंह के क्रमानुयायी जयतिसह या उसके पुत्र सीहड़देव ने वागड़ का राज्य पीछा श्रपने श्रधीन कर लिया।

सीहड़देव के दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १२७७ (ई० स० १२२१) का जगत् गांव के देवों के मन्दिर में लगा हुआ है। उसका आश्ययह है कि महारावल सीहड़देव के राज्य-समय उसके महा-सांधिविप्रहिक राणा विल्हण ने रुणीजा गांव देवों के मन्दिर को अपेण किया<sup>3</sup>। वि० सं० १२६१ (ई० स० १२३४) का उसका दूसरा शिलालेख भैक-रोड़ गांव के पास के वैजवा (विध्यवासिनी) माता के मन्दिर में लगा हुआ है, जिसका आश्यय यह है कि वागड़ के वटपद्रक (बड़ौदे) के महाराजा-धिराज श्रीसीहड़देव के राज्य-समय उसका महा-प्रधान वीहड़ था। उस

सोमेश्वर; कीर्तिकौ मुदी, सर्ग २।

<sup>(</sup>१) मंत्रिमिमीडलीकैश्च बलविद्धः शनैः शनैः । बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्यं व्यभज्यत ॥ ६१॥

<sup>(</sup>२) वही; सर्ग २, श्लोक मध-१०४।

<sup>(</sup>३) संवत् १२७७ वरिषे (वर्षे) चैत्रसुदि १४ सोमदिने विशाष-(खा )नत्त्रते "अत्रिःश्रीत्रंबिकादेवी( व्ये ) महाराऊ (रावल )श्रीसीहड-देवराज्ये महासां० (=सांधिविग्रहिक) वेल्हणकराण (राणकेन ) रउणीजा-ज्ञामं "

समय उक्त देवी के भोषा (पुजारी) मेल्हण के पुत्र वैजाक ने उसमन्दिर का पुनदद्धार कराया।

इन दोनों शिलालेखों से निश्चित है कि उस समय सीहड़देव की राजधानी वड़ीदा ही थी। उसके महाप्रधान और महासांधिविप्रहिक भी थे, जिससे उसका स्वतन्त्र राजा होना सिद्ध है । सीहड़देव की मृत्यु कष हुई यह अय तक अशात है, परन्तु उसके पुत्र विजयसिंह (जयसिंहदेव) का पहला लेख वि॰ सं॰ १३०६ (ई॰ स॰ १२४०) का जगत् गांव के माता के मिन्दर से मिला है, इससे पाया जाता है कि वि॰ सं॰ १२६१-१३०६ (ई॰ स॰ १२३४-१२४०) के वीच किसी समय सीहड़देव का देहान्त हुआ।

## विजयसिंहदेव ( जयसिंहदेव )

श्रपने पिता सोहड़देव के पीछे महारावल विजयसिंहदेव, जिसको जयसिंहदेव<sup>3</sup> भी लिखा मिलता है, वागड़ का स्वामी हुआ। उसका नाम भी

<sup>(</sup>१) संवत् १२६१ वर्षे पौषशुदि ३ रवौ ॥ वागडवटपद्रके महा-राजाधिराजश्रीसीहडदेव(वो) विजयोदयी । सर्व्वमुद्रा महाप्रधान विद्या । विभालपुरे निविसतादेव्या [:] भोपामहिल गुसुत व्यजाकेन देव्या [:] प्रासादो प्रासादो प्रासादो ।

<sup>(</sup>२) यहवे की क्यात में लिया है कि महारावल सीहड़देव दिल्ली जाकर यादग्राह भौरंगनेय से मिला, जिसपर उसने उसको वि॰ सं॰ १२८४ में वाईस लाख की
रेत का कामर का पट्टा प्रवान किया। किर उसने अन्तरवेद में नौ लाख की भाय का
थारे का जिया कतह किया। वादशाह ने वह भी उसे दे दिया, परन्तु उसने ये दोनों
जिये वापम वादशाह को साँपकर वदौटे का पट्टा चाहा, जिसके मिलने पर वह वागड़
में भामा भार चौरमीमल को मारकर वि॰ सं॰ १३०४ चैत्र सुदि ४ को उसने बहौदे
पर भिकार कर तिया। नाटों की यह कथा सर्वथा कपोलकिष्यत है भौर इतिहास के
भन्यकार की दशा में खड़ी की गई है। वि॰ सं॰ १२८४ में वादशाह शौरंगलेय के
विभान होने भौर सीहददेव के उससे मिलने की कथा ही इन रयातों के लिखे जाने के
मनय का भनुमान करा देती है।

<sup>(</sup>२) भ्यशेल गाय के उपयुंक विजयनाथ के मन्दिर के लेख में वागड़ के राजा का नाम अवन्ति हुन पता आना है भीर मन्दिर का नाम विजयनाथ लिखा है। संभव

ख्यात में झूट गया है, परन्तु उसके समय के दो शिलालेख विद्यमान हैं, जिनमें से पहला छुप्पन प्रदेश के जगत् गांव के देवी के मन्दिर से मिला है। उसमें लिखा है कि उस (विजयसिंहदेव)ने वि० सं० १३०६ फालगुन सुदि ३ (ई० स० १२४० ता० ६ फरवरी) रविवार को ग्रंविकादेवी के मन्दिर पर सुवर्ण-दंड चढ़ाया।

उसका दूसरा लेख मेवाड़ के छुप्पन प्रदेश के भाड़ोल गांव के विज-यनाथ के मन्दिर में लगा हुआ है, जिसका आशय यह है कि वि० सं० १२०८ कार्तिक सुदि १४ (ई० स० १२४१ ता० ३० अक्टूबर) सोमवार के दिन वागड़ मंडल के महारावल श्रीजयसिंहदेव (विजयसिंहदेव) के राज्य-समय भाड़ोल गांव में विजयनाथ नामक शिवालय बना ।

इन दोनों शिलालेखों से पाया जाता है कि मेवाड़ का छुप्पन प्रदेश उस समय वागड़ के अन्तर्गत था और वहां महारावल विजयसिंहदेव (जय-सिंहदेव) शासन करता था । इसके अतिरिक्त उसका कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता।

# देवपालदेव (देदू)

विजयसिंहदेव के पश्चात् महारावल देवपालदेव, जिसको ख्यातों श्रादि में देवू या देदा भी लिखा है, वागड़ का राजा हुआ । उसके विषय में ख्यातों में लिखा मिलता है कि उसने परमारों से गलियाकोट का इलाक़ा लिया। इसका आश्य यही हो सकता है कि उसने अर्थूणा के परमार-राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। परमारों की राजधानी गलियाकोट नहीं, किन्तु उससे कुछ हो मील दूर अर्थूणा नामक विशाल एवं प्राचीन नगर था। इसके अतिरिक्त उसका कोई वृत्तान्त नहीं मिलता। उसका पुत्र महारावल वोरसिंहदेव था। उसके समय का (आषाढ़ादि) वि० सं० १३४३ (चेत्रादि

है, राजा के नाम में 'वि' श्रचर छूट गया हो। जयसिंह श्रौर विजयसिंह दोनो पर्यायवाची शब्द हैं।

<sup>(</sup>१) मुल अवतरण के लिए देखों उपर पृ० ३६, टिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) मूल श्रवतरण के लिए देखों ऊपर पृ० ३६, दिप्पण् ४।

१३४४) वैशास विद श्रमावास्या रिववार (ई०स० १२८७ ता० १३ श्रप्रेल) का एक दान-पत्र मिला है, जिसमें महाराजकुल (महारावल) श्रीदेवपाल-देव के श्रेय के निमित्त भूमि-दान करने का उल्लेख है। इससे श्रमुमान होता है कि देवपालदेव का देहान्त वि० सं० १३४३ या १३४४ में हुआ हो।

### वीरसिंहदेव

महारावल वीरासिंहदेव को रयातो में वरसिंघ या वरसी लिखा है, परन्तु शिलालेसो में उसका नाम वीरसिंहदेव मिलता है। वि० सं० १३४३ या १३४४ (ई० स० १२६६ या ६७) में उसकी गद्दीनशीनी होनी चाहिये । उसके विपय में रयातों में लिखा है कि जहां इस समय डूंगरपुर का क़स्वा है उसके श्रासपास के प्रदेश पर टूंगरिया नामक वड़े उदंड भील का श्रिधकार था। यहां से क़रीव पांच मील पर थाणा नामक श्राम में शालाशाह नाम का एक

<sup>(</sup>१) मृत राजायों के निभित्त भूभिदान प्रायः मृत्यु के वारहवे दिन (सपिंडी शाद्ध में ) प्रथवा वार्षिक ध्राद्ध पर होता है। वार्षिक श्राद्ध पर भूभिदान के लिए देखों मादाने के परमार राजा यशोवमी का वि॰ सं॰ ११६२ का दानपत्र (इं॰ पे॰, जि॰ १६, ए॰ ३३६-४८)।

<sup>(</sup>२) रयात में उसकी गद्दीनशीनी का सवत् १३३४ दिया है, जो विश्वास के योग्य निश्व है, त्यांकि माल गाव से मिले हुए उपर्श्वेक्ष ताल्यत्र के श्रनुसार देवपालदेव का देहान्त और वीरसिद्देव की गद्दीनशीनी वि० सं० १३४३ या १३४४ में होना पाया जाता है।

<sup>(</sup>३) शालागाह या सावहराज श्रोसवाल जाति का महाजन था । वह महाराग्य गोर्शानाय (गोपाल) श्रोर सोमदास का मंत्री रहा । उसके पिता का नाम साभा
धीर प्राम्न झा नाम भंभव था । सावहराज ने श्रातरी गाव (हुंगरपुर राज्य) में जैनमितर यनवाया । वहा वि॰ सं॰ १४२५ (ई॰ स॰ १४६८) का शिलालेख लगा है,
जियमें प्रावादा के भीजों पर उसके द्वारा विजय होने का उल्लेख है । इससे पाया जाता
दे कि जिस शाजाशाद का वर्णन ख्यातों में वीरिसहदेव के संबंध में किया गया है, वह
धार्यसद्देश के समय नहीं, किन्तु उसके डेड़ सौ वर्ष पीछे हुआ था । भाटों ने वीरसिंद्रेश के साथ जिस शालागाह की कथा जोड़ ही है, उसका सम्बन्ध महारावल
गेर्जाणाय और सोमराज के मंत्री सावहराज से होना सम्भव है, वर्योकि रयात में शालागाई तथा भीजों के भीच अक्की के विवाह के सम्यन्ध में अनवन होने का उल्लेख है

धनाढ्य महाजन रहता था। उसकी रूपवती कन्या को देखकर उस(भील)ने उसके साथ विवाह करना चाहा श्रौर उसके पिता को श्रपने पास वुलाकर उससे अपनी इच्छा प्रकट की । जब सेठ ने स्वीकृति नहीं दी तब उसकी धमकाकर कहा कि यदि तू मेरा कहना न मानेगा, तो में बलात् उसके साध विवाह कर लूंगा। सेठ ने भी उस समय 'शठं प्रति शाठवं' की नीति के श्रनुसार उसका कथन स्वीकारकर उसके लिए दो माह की अवधि मंगकर कार्तिक शक्ला १० को विवाह का दिन स्थिर किया, जिससे डूंगरिया प्रसन्न हो गया। शालाशाह ने बड़ौदे जाकर ऋपने दु:ख का सारा वृत्तान्त वीरसिंह-देव को कह सुनाया तो उसने सलाह दी कि भील लोगों को मद्यपान बहुत त्रिय होता है, इसलिए बरात के आने पर उन्हें इतना अधिक मद्य पिलाना कि वे सव गाफ़िल हो जावें । इतने में हम संसैन्य वहां पडुंचकर उन सबका काम तमाम कर देंगे। इस सलाह के अनुसार भीलों की बरात आते ही सेउ ने धूमधाम से उसका स्वागत कर बरातियों को खूब मद्य पिलाया। उनके गाफ़िल हो जाने पर संकेत के अनुसार राजा ने सेना सहित आकर उनमें से अधिकांरा को मार डाला और बचे हुओं को क्रेंद कर उस प्रदेश पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। हुंगरिया की दो ख्रियां धनी श्रौर काली उसके साथ सती हुई। उनके स्मारक एक पहाड़ी पर वने हैं, जिसे धनमाता की पद्दाड़ी कहते हैं।

ख्यातों में वीरसिंहदेव का कहीं वि० सं० १३१४, कही १३३४, कहीं

भौर श्रांतरी के शिलालेख में साल्हराज का चूंडावाड़ा के भीलों पर विजय पाना लिखा है। चूंड वाड़ा को पाल व डूंगरपुर के बीच थाणा गांव हैं, जिसको ख्यात में शालाशाह का निवास-स्थान बतलाया है। वह डूंगरपुर से पांच मील दूर है। वहां शालाशाह ने एक विशाल मन्दिर बनवाना शारम्भ किया था, जो श्रध्रा ही पढ़ा हुआ है। ज्ञात होता है कि मन्दिर का कार्य शारम्भ होने के कुछ दिनों वाद शालाशाह की मृत्यु हो गई, जिससे उसका श्ररम किया हुआ कार्य पूरा न हो सका। इतिहास के श्रन्थकार की दशा में भाटों ने जिस प्रकार श्रन्य घटनाओं को इधर उधर जोड़कर ख्याते बना ली हैं, उसी प्रकार संभव है शालाशाह की कथा को उन्होंने वीरसिंहदेव के साथ जोड़कर श्रसङ को रोचक बना दिया हो।

१३६१ श्रीर कहीं १४१४ में डूंगरिया भील को मारकर डूंगरपुर वसाना श्रीर वहां श्रपनी राजधानी स्थिर करना लिखा है, परन्तु पहले के तीन संवतीं में से एक भी विख्तसनीय नहीं है, क्योंकि ताम्रपत्र श्रौर शिलालेखें। से वि० सं० १३४६ तक वड़ोदे में राजधानी होना सिद्ध है। संवत् १४१४ में डूंगरपुर का यसना संभव हो सकता है, परन्तु वीर्रासहदेव के समय डूंगरपुर का वसाया जाना और वहां उसका अपनी राजधानी स्थिर करना कदापि संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त संवत् में वीरसिंहदेव विद्यमान नहीं था। ख्यातों के श्रगुसार वि० सं० १४१४ में हूंगरपुर का शासक रावल हूंगरसिंह हो सफता है, वीर्रासहदेव नहीं। इंगरपुर राज्य के वड़वे की खात में रावल हुंगर्रासंह का वि० सं० १३== में गद्दी वैठना श्रोर वि० सं० १४१६ में उसकी मृत्यु होना लिखा है, जो अधिकतर संभव है । इसके अनुसार यदि वि० सं० १४१४ में हुंगरपुर वसाना ठीक हो, तो रावल हुंगरसिंह के द्वारा ही रृंगरपुर का वसाया जाना युक्तियुक्त हो सकता है। नगर और गांवें। आदि के नाम प्रायः उनके वसानेवाला के नाम पर ही रक्खे जाते हैं, जैसे उदय-पुर, जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, किशनगढ़ श्रादि । इसी प्रकार इंगरपुर का रावत दृगरसिंह के समय में ही वसाया जाना ठीक जान पड़ता है। संवता के परस्पर मिलाने से भी वि० सं० १४१४( ई० स० १३४८) में रावल इंगरिस का जीवित होना श्रोर हुंगरपुर का यसाया जाना ठीक जंचता है।

यह भी प्रसिद्ध है कि उक्त महारावल (वीरसिंहदेव) नेशालाशाह की योग्यता से प्रसन्न हो कर उसे अपना सेनापित बनाया और उसको गुजरात पर समित्य भेजा । वहां उसने विजय प्रात की, परन्तु उसके शत्रुओं को उसका उन्हें पहन नहोंने के कारण उन्होंने राजा को यह सुभाया कि यह तो आपको पदच्युन करना चाहता है। इसपर राजा ने उसको गुजरात से तुल गातर मग्या जाला। कह नहीं सकते कि इस कथन में कहां तक सत्य है, परन्तु संभव है कि वागढ़ से मिला हुआ गुजरात का कुछ प्रदेश उस समय बीग्लिंग्डेंब के राज्य में मिल गया हो।

इत महारावल के समय का एक दान-पत्र और तीन शिलालेख मिले 🕻 ।

१—डूंगरपुर राज्य के माल गांव से दो बड़े पत्रों पर खुदा हुआ (आषाढ़ादि) वि० सं० १३४३ (चैत्रादि १३४४) वैशाख वदि १४ (अमाबीरसिंहदेन के वास्या) रिववार (ई० स० १२८७ ता० १३ अप्रेल) समय के शिलालेखादि का दान-पत्र मिला है। उसमें लिखा है कि 'घागड़ के घटपद्रक' (बड़ोदे) में राज्य करनेवाले महाराजकुल (महारावल) श्रीवीर- सिंहदेव ने महाराजकुल श्रीदेवपालदेव के कल्याण के निमित्त भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण वैजा के पुत्र ताल्हा को कितज (कितयोर) पथक (परगने) के माल गांव में डेढ़ हल भूमि और आगे पीछे की भूमि सिंहत एक घर दान किया। इस दान-पत्र के साची रूप में कई प्रसिद्ध पुरुषों के नाम दिये हैं, जिनमें श्रीस्नलदेवी (राजमाता), मंत्री वावण, खेतल, पुरोहित मोकल, व्यास सोमादित्य, राजगुरु सदा, सेठ पारस, भीमा, श्रोत्रिय वावण और पंडित ताल्हा आदि मुख्य हैं'।

२—बड़ौदें के तालाब के पास के विशाल शिवालय में पत्थर की कुंडी पर खुदा हुआ लेख। उसमें (आषाढ़ादि) वि० सं० १३४६ (चैत्रादि १३५०) वैशाख सुदि ३ शनिवार (ई० स० १३६३ ता० ११ अप्रेल) के दिन महाराजकुल (महारावल) श्रीवीरसिंहदेव के विजय-राज्य समय, जब उसका महाप्रधान (मुख्य मंत्री) वामण (वावण) था, उक्त कुंडी के बनने का उल्लेख है ।

<sup>(</sup>१) कँ॥ संवत् १३४३ वर्षे वैशाखऋ (=ऋसित, विदे ) १५ रवा-वद्येहवागडवटपद्रके महाराजकुलश्रीवीरसिहदेवकल्याण्विजयराज्ये । शासनपत्रमीमिलाख्यते यथा। इहैव । महाराजकुलश्रीदेवपाल-देवश्रेयसे भारद्वाजगोत्राय दोडी०ब्राह्म०वयजापुत्राय ब्रा०ताल्हाशर्मणे कतीजपथके मालग्रामे भूमिहल १३ सार्द्धहलैकस्य भूमि गृहं १ । एतत् शासनोदकपूर्व धर्मेण संप्रदत्तं । मूल ताम्रपत्र की छाप से। उपर केवल श्रावश्यक श्रंश ही उद्ध्त किया गया है।

<sup>(</sup>२) सं० १३४६ वर्षे वैशाखशुदि ३ शनौ महाराजकुलश्रीवीरसिह-देवकल्याणविजयराज्ये महाप्रधानपंच०श्रीवामगप्रतिपत्तौ .....

मूल लेख की छाप से।

३—यमासा गांव का वि० सं० १३४६ श्रावाढ़ सुदि १४ (ई० स० १३०२ ता० ११ जून) का शिलालेख। उसमे वागड़वटपद्रक के महाराजकुल (महारावल) श्रीवीरासिंहदेव का ज्यो० (ज्योतिषी) माहप के पुत्र ज्यो० वावादित्य को मंगहडक (मूंगेड़) गांव देने का उल्लेख हैं।

थ—वरवासा गांव का वि० सं० १३४६ (ई० स० १३०२) का लेखा। उसमें महाराजकुल श्रीवीर्रासेंहदेव का पुरोहित श्रीशंकर को वसवासा (वरवासा) गांव देने का निर्देश हैं ।

इन लेखें। श्रीर उस समय के वने हुए मंदिर श्रादि को देखने से विदित होता है कि उस समय राजधानी वड़ौदा एक संपन्न नगर था श्रीर गांव ग्रादि के दान करने से महारावल वीरसिंहदेव का उदार श्रीर वैभव-शाली होना प्रतीत होता है।

# भचुंड, इंगरसिंह और कमीसिंह (पहला)

वड़वे की च्यात में लिखा है कि महारावल वीरसिंहदेव के पश्चात् वि० सं० १३६० से १३८८ (ई० स० १३०३ से १३२१) तक रावल भचुंड (भूचंड) ने राज्य किया, परन्तु उसके समय का कोई शिलालेख नहीं मिला, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह राज्य-समय कहां तक ठीक है । भचुंड का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हंगरसिंह हुआ, जिसका राजत्वकाल ख्यात में वि० स० १३८८ (ई० स० १३३१-१३६२) दिया है । ऊपर महार रायल यीगसिंहदेव के वर्णन में वतलाया जा चुका है कि एक ख्यात में वीर-सिंह के द्वारा वि० सं० १४१४ (ई० स० १३४८) में हंगरपुर वसाया आना

मूल लेख की छाप से।

<sup>(</sup>१) मतत् १३५६ वर्षे त्रापाढशुदि १५ वागडवटपद्रके महाराज-युलाश्रीनीर्शमहदेव कल्यास्मित्रजयराज्ये : ••• महामो[ढ]ज्योतिषीमाहवसुत-ज्योति गापादित्यस्य(त्याय) मंगहडगाम उदक्रेन प्रदत्त ॥

<sup>(</sup>२) नंबत् १३५६ वर्षे महाराजकुलश्रीवीरसिहदेव(वेन) पुरो०श्री-र (रा,नः(राव ) वसवासाम्रामं प्रदत्त ॥

मूल लेख की छाप से।

अमृतपाल (गुहिलवंशी राजा)—४९-५१, ५४। अरिसिंह (प्रथम, मेवाड का गुहिलवंशी नरेश) - २१४। भरिसिंह (सीसोदे के राणा लक्ष्मणसिंह का ज्येष्ठ पुत्र )--४१-४२। भरिसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा) 180-189, 2091 अरोर (रथान)--२८। अर्जुनिसंह (कुराबड़ का स्वामी) — १३४। अर्जुनसिंह (चौहान, गढ़ी और चीतरी का स्वामी )-- १४१-४२। भर्जनिसिंह (नरसिंहगढ़ का स्वामी)-1991 **अर्थूणा** (प्राचीन स्थान)—२४,२५, ५७। भणीराज ( भाना, चौहान, सांभर व अजमेर का राजा )-- ५२। अर्द्धनारीश्वर (शिवमूर्ति)—४६। भर्वुदाचल (देखो आवू )। असंकिन (मेजर, के॰ डी॰ अंथकार)-२९, ३३, ३५, ३९, ४३, ५४, १५४। अर्सकिन ( ग्रन्थकार)—८१। भळवर (राज्य)--९२, १८९-९०,१९२। भलाउद्दीन ख़िलजी (दिल्ली का खुल्तान)— २७, २९, ३१, ४१-४३। अलीसुहम्मद्खां (ग्रंथकार)-१२३। अंछट (भेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश,— २१३। असद्खां ( वज़ीर )-१२०। अहमद्वां कोका (शाही सरदार)-९१। भहमदनगर ( शहर )--७५, ७६। भहमदशाह (गुजरात का सुक्तान) ६५, ६७।

भहमदाबाद (नगर)—७।
भहाड़ (मेवाड़ की पुरानी राजधानी)—
२७, २९, ३१, ३९, ४४, ४९।
भहाडिया (गुहिलोत)—३०।
भहिल्याबाई (इंदौर की शासिका)—
११९।

भागरा (नगर )—१७४।
भाघाटपुर (भहाड, मेवाड़ की प्राचीन
राजधानी)—४८।
भांतरी (हूंगरपुर राज्य का एक गांव)—
३७,५८,५९,६५ ६६,७०,७१,१७९।
भाना (देखो अणीराज)।
भानदरावभास पालके (प्रथकार)—१२९१।
भावू (पर्वत)—३४,४४, ४६,४७,६९,
७१, १०२, १७६।
भांवा इंग्लिया (सिंधिया का अफ़सर)—
१३४।
भांवेर (जयपुर राज्यकी पुरानी राजधानी)—
९५।
भामहरा (मालवे में रत्हों का एक
हिकाना)—१३१।

आमदेव (ब्राह्मण)—४४। आमेट (मेवाड़ का एक ठिकाना)— ९०, १३४। आल्ह्मणदेव (नाडोळ का चौहान राजा)—

भासकरण ( हूंगरपुर का महारावल )— १९, ७२, ८७, ८९–१०१, १०२, १०५, १०७, १३१,२१६।

108

भासपुर (गांव)—९, १०, ९९, १११,

आसफ़ख़ां (ख़ाने आज़म, गुजरात का सरदार)—८५।
आसफ़ख़ां (अकबर का सरदार)—९३।
आपादादि (संवत्)—१३।
आसरलाई (मारवाड़ का एक गांव)—
९६।
आसेर (गढ़)—१०९।
आसोड़ा (गांव)—६९, ८२।
आहड़ (देखो अहाड़)।

#### इ

इिल्तियाहरू मुहक (विद्रोही सरदार)—
९३।
इटाउवा (गांव)—-७२।
इमाहिम लोदी (दिल्ली का सुल्तान)—
७८,७९।
इमादुलमुहक (गुजरात का वज़ीर)—
७८।
इमादुलमुहक (गुलिचपुरी)—७८।
इस्पी (कर्नल)—१७५।
इलाहाबाद (नगर)—१७४।
इस्लामशाह सूर (सलीमशाह, दिल्ली का सुल्तान)—९०।
इंग्लैंड (राष्ट्र)—१८८, १९९।
इंहियन ऐंटिकेरी (पुस्तक)—३४,५८।
इंदौर (राज्य)—१२९।

# इ

ईंडर (राज्य)—३, ७२, ७४-७५, ७७, ८३, ६३, १२९-१३०, १३४, १३९, १७२, १७३, १७६, १९१। ईरान (देश)—२०। ईधरदत्त (महाक्षत्रप)—२१। ईश्वरदास गांधी ( राज्य मन्त्री )—१४८ । ईश्वरदास ( महारावक सेंसमक का पुत्र)— १०३ । ईस्ट इंडिया ( कम्पनी )—१३७, १४२, १४४, १४६, १५१, १६२, १६३ ।

#### E

उग्रसेन ( गंसवाड़े का स्वामी )-१०५, 308 1 उद्धैः अवा (घोड़ा) — ७४। उज्जैन (नगर)—२३। उदयपुर (राज्य)—२-४, ६, ७, ६६, ३०, ३७-३९, ४२, ४८, ४९, ६०, ९३, ११९, १२२, १२४, १२८, १२९, १३२, १३४, १३५-१४%, १५५, १७४, १७६, १८४। उद्यप्रकाश (काव्य)—१४१, १८२। उद्यग्नम (ब्राह्मण )— ११४। उदयवाव (बावली)—१७५, १८१। उदयविलास (महक)—१४,६७,१३१, 906, 909, 960 1 उदयविहार ( उद्यान )--१४। वदयशाही (तोक)—१८७। उदयसागर ( झीळ )—११६। उदयसिंह (पहला, बागद का स्वामी) — १, ६५, ७२-८४, २१६। उदयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )—८६-८७, ९०, ९२, ९४, ९६, ११६। उदयसिंह ( मोटा राजा, मारवाड़ का ) — 98-98 1 उदयसिंह (महारावक रामसिंह का पुन)— 1356 ददयसिंह (सोलंकी) -- १५२, १५५,

969, 2021

**धदयसिंह ( दूसरा, महारावल )—१५९-**′ १८३,१८६-१८७,२०१-२०२,२१६ । उम्मेदकुंवरी (महारावल उदयसिंह दूसरे की राणी )—१६१, १७६। रामसिंह का उम्मेदसिंह (महारावल पुत्र )-१२६। उम्मेदसिंह ( सूरमा)-१५७। उम्मेदसिंह (सिरोही का स्वामी)-9891 उम्मेदसिंह (आहाड़ा, नांदली का स्वामी) 2021 उम्मेदसिंह (चौहान, मांडव का सरदार) २०६। उम्मेदसिंह (आहाड़ा मांडवे का सरदार) 2921 उम्मेदसिंह ( सीसोदिया, पारड़ा सकानी का सरदार )-२१२। उस्तादअली (बाबर का सेनापति)— 601

#### ऊ

कदा ( उदयसिंह, मेवाड़ का पितृघाती महाराणा )—६८ । कदाजी (पंवार, धार-राज्य का संस्थापक)— १२५ । कमा ( स्रमा, उम्मेदिसंह, गेंजी का सरदार ) १३५-१३६, १३८-१३९ ।

#### 涯

ऋपभदास (गांधी, हूंगरपुर का मन्त्री)— १४८। ऋपभदेव (धुलेव, मेवाङ का तीर्थ)— ११९,१७४।

#### ए

एकलिंग (मन्दिर)—१७५, १७९।
एकलिंगजी (शिवालय)—७४, १०२,
१७४।
एकलिंग-माहात्म्य (पुस्तक)—४०।
एडवर्ड मेमोरियल (भवन)—१८८।
एडवर्ड (सप्तम, भारत-सम्राट्)—४,
१८७-८८, १९१।
एडवर्ड –समुद्र (झील)—४, १८८,
१९१, १९५।
एपिप्राफ़िया इंडिका (पुस्तक)—२।
एब्री मैके (प्रन्थकार)—१२७।
एमपायर विल्डर आव् दि सिक्सर्टीथ
सेंच्यूरी (पुस्तक)—८१।

### ऐ

ऐडम (गवर्नर जेनरक की कौंसिक का मेम्बर)—१४५। ऐतिहासिक बातें (पुस्तक) —७९, ८४, ९२।

### ऋो

ओड़ां (ठिकाना)—११, ११५, १७७, १९७, १९८, २०१। ओडां (बढ़ी, हिकाना)—१०२। ओरछा (राज्य)—१८९। ओबरी (गांव)—१०, ८३, १२६। ओकारेखर (तीर्ध)—१७४।

### औ

औरङ्गज़ैन ( नादशाह )—५६, ११४, ११७-११८, १२०, १२२।

### भ्रं

अंग्रेज़ (जाति)—१६२। अंग्रेज़ (सरकार)—१४३, १४४, १४६, १५१, १५३-५४। अंबाप्रसाद (मेवाड़ का गृहिलवंशी राजा) २१३। अंबिकादेवी (जगत गांव की देवी)—५७।

#### क

कच्छ ( राज्य )--१, २०। कटार (कटारा, प्रदेश)--७०। कटुकेश्वर (शिव)—४६। कड्वा (जाति)—४८। कडाणा (राज्य)—३, ४, १२८। कणवा (गांव)--१०, ७३। कतिज (कतियोर, गांव )-६१। कन्ह (सेनापति)--२५। कप्रथला ( राज्य )—१८९। कमलावतीबाई (महारावल आसकरण की पुत्री )--१००। करजी (करची, गांव)--७१, ८६। करणीदान (कविया, चारण )-131। करोली (गांव)—१९०, १९९। कर्ण ( करण, कर्णसिंह, गुहिलवंशी राजा ) -- २६-२९, ३१, ३३, ३९-४३। कर्णसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )-- १०७-9061 कर्णाटक (देश) - २४। कर्मसिंह ( पहला, महारावल )-६२-६३, २१५। कर्मसिंह (दूसरा, महारावल) ८४, १०२---१०७, २१६।

कर्मादे (ओसवाल महिला)—७०। कल्याणपुर (गांव)--७९। क्ल्याणमळ (बीकानेर को स्वामी)--९२ । क्ल्याणमळ ( बांसवाड़े के स्वामी जगमाळ का पौत्र )—९८, १०५ | कल्याणमल (महारावल सेंसमल का पुत्र) -9031 काठियावाड़ (देश)—२०, १६४, १९३। काणूजा ( गांव )—९६। कादिर ( सुल्तान, मालवे का )--९०। कानपुर (नगर)—३७४। कान्हड्देव ( वागड् का स्वामी )--६४, 2941 कान्हड्पोल (दरवाजा)—६४। कान्हसिंह (चौहान) — ७६। कान्हसिंह ( महारावल सैंसमल का पुत्र ) -9031 कारोई (मेवाड़ का एक ठिकाना)-१३४। कालभोज (बापा, गुहिलवंशी नरेश)-२१३। काली (भील स्त्री)—५९। काल्डसिंह (सेमलवाड़े का सरदार)-२५१। काच्यमाला (पुस्तक)--४६। काशी (देखो बनारस)। काश्मीर (राज्य)-१८९, १९०। कांकरुआ (गांव)—८२। कांकरोली (कस्वा)-91६, 108। कांचनगिरी (किला)- ४७। कांचनदेवी ( चौहान अणोराज की राणी ) -421 किशनकवि (सिंडाथच, चारण)--१४९. 1526 किशनगढ़ (राज्य)—६०, १९०, १९६। किञानदास (बालणीत सीलंकी)—८७। किशनदास ( सोलंकी, ह्रगरपुर राज्य का सरदार )-- १४८। किशनसिह ( बांसवाडा राज्य के संस्थापक जगमाल का पुत्र )-९८, १०५। कीटिंग (कर्नल, ए. जी जी.)-१६७। कीतू ( कीर्तिपाछ, जालौर का चौहान ) 1 28-08--कीर्निकौमुदी ( पुस्तक )-५५। कीर्तिवर्मा (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) -- 2981 र्कातिसिंह (चूडावत)-१२७, २०८। क्रमारपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) --- ४५-४६। क्रमारसिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) --- ३४, ३७-३९, ४१, ४४, ४७-89, 2981 कुराबड़ (मेवाड़ का एक ठिकाना)-१३४। कुवां ( ठिकाना )-१७७। कुशलसिंह ( चूंडावत )---२०८। कुंडां ( गांव )--१८ । कुंमकर्ण (कुंभा, सेवाड का स्वामी)-३१, ४०, ४१, ४७, ६६, ६८, ७०। कुंभलगद ( दुर्ग )—३१, ३३, ४१, ४०, ४९, ६६, ६८, ७०, ८७। कुंभलमेर (देखो कुभलगढ़)। कृपाचंद ( शाह, खड़ायता )-१८१। कृष्णकवि ( अन्थकर्ता )-१३४-३५ 939 1 कृष्णगढ़ (देखो किशनगढ़)। कृष्णदास ( सल्हंबरवालीं का पूर्वंज )— 2061 केलवा ( ठिकाना )-- ९४-९५। कैला बावड़ी ( बावली )—1५६, १५८।

केशोदास ( राठोड् ) - १०५। केसरीसिंह ( महारावल जसवन्तसिंह का पुत्र )---११५, २०० । कैसरीसिंह ( प्रतापगढ़ के स्वामी सामंत-सिंह का पौत्र )—१५४। कैटेलॉग भॉव दि कॉइन्स ऑव भौध खाईनेस्टी, दि वेस्टर्न क्षत्र**प्स,** दि त्रैकूटक डाईनेस्टी एन्ड दि बोधि डाईनेस्टी ( पुस्तक )--२१। कैनिङ्ग (वाइसराय)—१६३। कैम्बेल प्रन्थकार )—२०। कोटडा (स्थान)--९७। कोटा (राज्य )--१२३, १२९, १७४, 969.90, 192, 1 कोलफील्ड (कप्तान)—१४२, 1881 कोलीवाडा ( प्रदेश )—६५। कंकदेव (परमार)---२४। कक । अन्थसम्पादक )---२८। क्षत्रप ( राजवंश )---२०। क्षेमिछह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा ) —३४, ३९, ४१, ४१, ४६, २१४। ख

खडगदा (गांव )—१०, १२१।

खलिघट ( युद्धस्थल )—२४ । खातिमा मिरातेअहमदी ( पुस्तक )-9 २ २ - **9** २ ३ | खांधू (गांव) - १०१। खानपुरा (गांव )--८५। खानवा ( युद्ध-स्थल )—७९, ८३,८४। ख़ानेजहां छोदी ( शाही सुरदार )-१०९। खुदादाद्खां ( सिंधी ) १४१-४२।

खुदावदींबेग ( शाही सरदार )-९१। खुदावन्द्खां (गुजरात का सरदार)-८५। खुमाण ( प्रथम, मेवाड का गुहिलवंशी राजा )--४७, ६७, २१३। खुंमाण ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिळवंशी राजा )---२१३। खुंमाण (तीसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )---२१३ । -खुंमाणपुर (गांव)—१११, १२१, १९१ । खुंमाणसिंह (महारावल)—११८-१२१, २०२. २१६। खुंमाणसिंह (गूगरा का सरदार)—१५२। खुंमाणसिंह ( महाराजकुमार )-१६२, विषदे, १७६, १७८, १८१। ,खुंमाणसिंह (वगेरी का सरदाः)—३१२। खुरम ( शाहजादा )-- १०७-१०८। खेडा कृछवासा (ठिकाना)—१९८, २१२। खेड़ा (गांव)-१३१। खेड़ा रोहानिया ( गांव )-२०७। खेड़ा समोर (गांव)-१८०। खेतल (मन्त्री) -६१। खैरवांडा ( छावनी ) - १५५, 942. १६६, १७४, १७९। खोद्दिकदेव (राठोड़ )--२४। खंडवा (नगर)—१७४। खंदा की पोल (दरवाज़ा)-90%। खंभात (नगर) -- ८५। खंभात (खाड़ी)--४। ख़्वाजाहुसैन (बाबर का सेनापति)-८०। ख़्याळीराम ( मुंशी )—१४९।

गईप (देखो गोवीनाथ)।

गजपाल (देखों गोवीनाथ)।

गजसिंह ( जोधपुर का स्वामी )-१०९ | गड्माला ( ठिकाना )—१९८, २१२। गढ़ कटंगा ( दुर्ग )-- ९१। गढ़ी ( ठिकाना )-६९, ८२, १३५, १४१-१४२, १७७, २०९। गणेश (देखो गोपीनाथ)। गणेशपुर (गांव)—९। गणेशपंत ( मरहटा अफ़सर )-- १३४। गणेश मंडारी (कामदार)-१२८। गणेशराम रावत (हूंगरपुर राज्य का दीवान) - 964, 990, 9941 गनिंग (मेजर)-१७२। गया ( तीर्थ ) -- १७४ ।: गयासपुर (ज़िला)—११४॥ गयासुद्दीन (माळवे का सुरुद्दान)-६८-६९, ७३-७४। गिकयाकोट (क्सबा)—४, ९, १०, १४, ५७, १००, १०१, ११२, ११३, वर्वे, वर्ष-र्द, वहर, व्हर्भ गहकोत (देखो गुहिकवशा)। गानौड ( गांव )—२, ४९-५०। गामडा बामनिया (ठिकाना)-१९८। गामडी आडा (ठिकाना)—१९८, २१२। गायकवाड (बडोदे का राजवंश)-१३२। गायकवाड ओरिएन्टल सिरीज़ ( पुस्तक-माला )-१२२, १२३,१२८। गांवडी (गांव)--१०३। गिरधरदास ( महारावल)—१०९, १११, ११३-१५, २००, २०१, २१६। गिरपुर (देखो गिरिपुर)। गिरिपुर ( इंगरपुर का संस्कृत नाम )-१३, ६६, ८९, १२१, १२७, १३४, 139 1

गिरवर कुंवरी (राजकुमारी)-10३। गुजरात (देश)—४, २०, ३८,४४, पर, पप, ६०, ६६, ६७, ७५, ७९, ८२,८३,८५,८६,९३,९४, १२८, १२९, १५३, १५४। गुड़ाबन्द (तीसरे दर्ज़े के सरदार )— 99, 9901 गुप्त ( राजवंश)--२३ । गुमानकुंवरी (राणी ) १५६, १५८। गुमानसिंह (सूरमा, सरदार)-१५७, 1461 गुमानसिंह (साबली का स्वामी)--२०१। गुमानसिंह (पारड़ा थूर का सरदार)— --- 335 | गुलाबकुंवरी ( महारावल उदयसिंह दूसरे की पुत्री )-१७२, १८१। गुलावसिंह ( सुरमा )- १५२, १८०। गुळाबसिंह (ठाकरदे का सरदार)-१६१। गुलाबसिंह (साबली का स्वामी)—२०१। गुलालसिंह ( सूरमा )--१५२, १५८, 9601 गुहिल (राजवंश) —२६, ३०, ३४, ४७। गुहिल ( गुहिलदत्त, गुहिलवंश का मूल पुरुष )-४०, ६७, २१३। गूगरां (गांव )-१५२। गेंजी ( ठिकाना )-- १६६, १७५। गैज़ेटियर ऑव् दि डूंगरपुर स्टेट ( पुस्तक ) 940, 948 1 गैज़ेटियर ऑव् दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी ( पुस्तक )--२०। गैपाल (देखो गोपीनाथ)। रौवसागर ( झील )—४, १४, ६७, ११०, ११२, १३०, १७५।

गैबा (देखो गोपीनाथ)। गोकुल गांधी (कामदार)-1२८। गोकुलदास (सीसोदिया) १०९। गोकुलदास (देवगढ़ का रावत)-- १३४। गोगूंदा ( ठिकाना )-९४। गोड़वाड़ ( ज़िला )-४०, ४७। गोप (देखो गोपीनाथ)। गोपाल (देखो गोपीनाथ )। गोपीनाथ ( वागड़ का स्वामी )-४, ६५-६९, 18, 10, 46, 48, 294 1 गोरवाई (महारावछ भासकरण की पुत्री)-9001 गोवर्धन ( इज का एक तीर्थ )-108। गोवर्धननाथ (मन्दिर) १०४, १०६, 190-1971 गोवाड़ी (गांव)--६७, ८८-८९, ११८। गौतमेश्वर (शिवालय )-१५८। गंगदास (गांगेय या गांगा, महारावल)-1 50-60 गंगपाल ( देखो गोपीनाथ )। गंगाराम कवि ( प्रंथकार )--९७ । गंगेश्वर (शिवालय)-१०२। गंभीरसिंह (ईंडर का स्वामी)-13%। गंभीरसिंह ( सूरमा )-१८० । ग्वालियर ( राज्य )—३, १८८, १९२। घडमाला (देखो गड्माला)। घाटडी (गांव)--११०। घाणेराव ( ठिकाना )--१३३ । च चच्च (परमार)--२४। चतुर्भुज (मंदिर)--९९।

चन्द्रगुप्त (गुप्तवंशी राजा) - २३। चन्द्रसेन ( राठोड़, राव )-९४-९७। धमनर्कुवरी (राजकुमारी) - १३१। चामुण्डराज (परमार )--२५। चांदसिंह ( महारावल शिवसिंह का पुत्र ) -- 3391 चित्तोड़ ( प्रसिद्ध दुर्ग )-२७, ३१, ३४, **४**१-४३, ४६, ६८, ७३, ७५,<sub>ु</sub>७६, ७८, ८३, ८६-८७, ९३, ११३, 1201 चिमनलाल ( डी॰ दलाल, संपादक )— 88 1 चीलली ( ठिकाना ) — १९८, २१२। चीतरी (ठिकाना)-19, ७१, १७७, १९८, २०९, २१० । चीतोड़ी (सिक्का)-9३। चीनतीमूर ( बाबर का सेनापति )--८० चींच (गांव)--१,८१। चृंडा ( सल्हं ररवाजीं का पूर्वज )-२०८। चृंडावाडा ( भ्रील )---४, ५८-५९,७०, 989 1 चेम्सफोर्ड ( वाइसराय )-१९२। चोड्सिंह (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) 5381 चोली माहेश्वर (परगना)-- १०५। चोरसीमलक ( चोरसीमल, सरदार )-३०-३१, ३९, ५६। चौहान (राजवंश) २८, २९, ४७, ५१, ५२, ७६, ८४-८६, ९४ ९८, १००-१०१, १०४-१०६, ११०, १३१, १३५, १४१, १८१, १९८, २०२, २१०, २१२। चंडप ( परमार )--- २४।

चंदन (सिंघी जमादार )—१३४। चंद्रकुंवरी (महाराणा भीमसिंह की राणी) —१३९।

## ন্ত্

छप्पन ( मेवाड़ राज्य का एक ज़िला )— ३, २३, ३५, ४५, ५०, ५७।

### ज

जगत (गांव)---३५-३६ ,४५, ५४-५७। जगतसिंह ( प्रथम, मेवाड का महाराणा ) -1001 जगतसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महा-राणा )-- १२८। जगतसिंह ( राठोड़ )-१०७। जगदीश (पुरी, तीर्थ )-- १०१। नगदेव (चौहान, पितृहंता)—५२। जगमाल (जग्गा, महारावल उदयसिंह का छोटा पुत्र और बांसवादा राज्य का संस्थापक )—७९, ८१.८२, ८४, ८६, ९८। जगमाल ( खदायता, मंत्री)-९९, १०१। जग्गा (देखो जगमाक)। जगा ( चूंडावत, आमेटवाळों का पूर्वज ) -901

जिज़्या (कर )—११७।
ज़फ़रख़ां (मालवे का सरदार)-७३-७४।
जवलपुर (नगर )—१७४।
जमशेदख़ां (सिंधी)—१४१।
जमशेदख़ां (पिंडारी)—१४१।
जयतिसंह (वागड़ का स्वामी)—३५,
३७,३८,५४,५५,२१५।
जयपुर (नगर)—६०, १२३, १३२,

108 1

जयमळ ( महाराणा रायमळ का पुत्र ) --- 03 ·I जयमल ( राव, मेड्तिया )—९२। जयसमुद्र ( झील )—२, ४९, १४१। जयसिंह ( प्रथम, मालवे का परमार राजा )--२५। जयसिंह ( सीसोदे का राणा )-४१। जयसिंह ( बांसवाड़े का स्वामी )— ९८। जयसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )-1961 जयसिंह ( सवाई, भांबेर का स्वामी )-जयसिंहदेव (देखो विजयसिंह)। जवानसिंह (सोलंकी, मांडा का सरदार) जवाहिरचंद ( खड़ायता,महाजन)-१३८। जशकरण (सीसोदे का राणा)---४१। जसकुंवरी ( महाराजकुमार खुंमांणसिंह की पत्नी )-- १७३। जसतरंग ( घोड़ा )—११६। जसवन्तराव ( होल्कर )-1३७। जसवन्तसिंह ( प्रथम, हुंगरपुर का महा-रावल )—११५-११९, २०१, २०२ 2981 जसवन्तसिंह ( दूसरा, हूंगरपुर का महा-रावल )—१३२, १४०-१६०, १८०, 202, 2881 जसवन्तसिंह (महाराजा, भरतपुर का) 1808 जसवन्तसिंह (राजा, सैलाने का) १८७। जसवन्तसिंह ( सावली का सरदार ) -- 149, 200, 2011 जसवन्तसिंह (नांदली का सरदार)-२०२।

जसवन्तीवाई (महारावक सेंस्मक की कुंवरी )-१०३। नसोदाबाई (महारावल सँसमल की कुंवरी )-१०३। जहांगीर (बादशाह )—१०७, १०८। जहांगीरनामा ( पुस्तक )—९६ । जागेश्वर (शिवालय)—९९, १०१। जागेश्वर ( ब्राह्मण, चौबीसा )—११९। जाजराय ( मेवाड़ के महाराणा रत्नसिंह का वकील )-८६। जालिमसिंह ( महारावल शिवसिंह का कुंवर )-1३१। जाळोर ( दुर्ग )—२८, ४७ । जितसिंह (देखो जैन्नसिंह)। जिनप्रभुसूरि ( ग्रन्थकार )—२ । जीवनदास ( ब्राह्मण, और्दाच्य ) १८ । जेठाणा (गांव)—१०। नेतिसह ( महारावल सेंसमल का पुत्र ) -9031 जेता ( मारवाड़ का राठोड़ )-- ९२। जैतसिंह (मेवाड़ का स्वामी)--३७-३८, 80, 89 1 जैराम ( बङ्गूजर )—१०९। जैसलमेर ( राज्य )—१७२, १८९ । जोधपुर ( राज्य )—४०, ४७, ६०,८८, ९४-९७, ११७, १२३, १३२, १९०1 जोधपुर राज्य की ख्यात ( पुस्तक )-९४-९५, ९७, १०३, १०९। जोधसिंह ( चौहान, गढ़ी का सरदार) -- 9341 जॉर्ज पञ्चम (सम्राट् )--१८८। ज्वालासहाय ( सुन्शी ग्रंथकार )—

189-149 1

ज्ञानेश्वरी (ज्ञानकुंवरी, महारावक रामसिंह की राणी)—१२७ ।

## 和.

स्रुद्धर (परगना )—५६। झरियाणा (गांव )—११३। झाड़ोल (गांव )—२, ५६-५७। झामा (देखो झूमा )। झालावाड़ (राज्य )—१८८, १९०। झुमा (मंत्री )—१३३, १३५।

#### ट

टेम्पल (अंग्रेज अफ़सर)—१७०।
टॉड (कर्नल, ग्रन्थकार)—२८, ३३,३९,
४३।
टॉडगढ़ (क़स्वा)—१८५।
ट्रीटीज़ ऐंगेजमेंट्स ऐन्ड सनदज़ (पुस्तक)
—१४५, १४७, १४९-५१, १५६।
ट्रेंच (कैप्टैन)—१८७।

#### ठ

ठाकरड़ा (ठिकाना)—११, ६७, १३९, १६१, १७७, १९८, २०६।

#### ह

डफ़रिन ( वाइसराय )—१७० ।
डलहोज़ी ( गवर्नर जेनरल )—1६२ ।
डल्वणक ( बड़ादीवड़ा, गांव )—५१ ।
डाकोर (तीर्थ )—१७४ ।
डाइज़वेल (कौंसिल का मेम्बर)—१४५ ।
डीग (स्थान )—१७४ ।
हुंगरपुर (राजधानी )—१६-१४, ५८-६०, ६२-६३ ।
इंगरपुर राज्य का ग़जेटियर (उर्दू पुस्तक)
—१३५, १३९, १४३, १४९ ।

हेसां (गांव)—२९, ६३, ८२, ९९। हंबरसिंह (परमार)—२३। ह्यूरंड (भारत सरकारका सेक्रेटरी)—१७०। हूंगर्या (भीछ)—२७, ५८, ५९, ६०। हूंगरसिंह (महारावल, वागड़ का स्वामी) —१३, ६०, ६२-६३, २१५। हूंगरसिंह (हूंगरसी, चौहान) ७६, १०६। हूंगरसी (मेवाड़ के महाराणा रत्नसिंह का वकील)—८६।

## ढ

हालावाला (गांव)—१८। हेबर (देखो जयसमुद्र)।

## त

तबकाते अकबरी (पुस्तक ) - ६५, ८५ । तळवाड़ा ( गांव ),—६९, ७२। तलोद (रेलवे स्टेशन )--७, १८४। ताजख़ां ( गुजरात का सरदार )—७८ । तारादेवी (देखो प्रेमलदेवी)। तारीख़ फ़िरिश्ता (पुस्तक)—६८,७७,७९। तालपुरी (मीर)-१४१। ताल्हा (ब्राह्मण)—६१। ताल्हा (पंडित)—६१। तिलोकचंद ( महता )-१३६। तीर्थकच्प (पुस्तक)-२। तुजुके जहांगीरी ( पुस्तक )-९६। तुजुके बाबरी (पुस्तक)—७९, ८१, ८३। तुलसीदास (गांधी)—१३३ । तुलसीवाई ( इंदोर की राणी )—१३७। तेजपाल ( वघेलों का मंत्री )—४४। तेजसिंह (मेवाड़ का स्वामी )--३७, 36, 80-881

तोरणपोछ ( दरवाज़ा ) —१७९ । न्निपोल्लिया दरवाज़ा (डूंगरपुर)—१३० ।

थ

थाणा ( इंगरपुर का गांव)—५८, ५९, १११, १७२, १८७ । थाणा ( सेवाह का गांव )—१४१-१४२, २०९ ।

द्

इक्षिण कालिका ( मंदिर )-1३०। दतिया ( राज्य )-१९०। दयाराम ( जमादार )-- १३७ । दरभंगा ( राज्य )—१९० । द्रष्ठपतसिंह (कुंवर, प्रतापगढ का) — १५२, १५७, १५९, १६१, १८०, २०२। दलेखिह ( कडवाहा, खेड़ा कडवासे का सरदार)---२१२। दामजद्श्री (दूसरा, क्षत्रप)—२२ । दामनदश्री (तीसरा, महाक्षत्रप)--२२। दाससेन (महाक्षत्रप)-२१-२२। दामोदरदास पंचोली ( मेवाड़ का मंत्री ) -9201 दाराशिक़ोह ( शाहज़ादा )—११३। दावद (दोहद, रेलवे स्टेशन)—७। दिनकर (सिसोदे का राणा )--४३। दि नेटिन चीपस एंड देशर स्टेट्स (पुस्तक) -- 9 30 1 दिछी (भारत की राजधानी)—२७, ५६, ७९, ९२, १०७, ११७, 108. १७५, १८८, १८९। दीव ( वंदरगाह )--७८, ८५। दीवड़ा (गांव)—८७, ११२। दुर्गा (आहादा, अखेराज का पुत्र)--९३।

दुर्गा (राव, रासपुरे का) - ९३। द्वर्गानारायणसिंह (ठाकरडे़ का स्वामी)— दुर्गावती (राणी, गढ़ कटंगे की)---९१। दुर्जनिसह (ठाकरडे का सरदार) - १३९, २०६। वृदा ( भील )—१५० I दूनाड़ा (गांव)--९५। देदा या देदू (देखो देवपाळदेव)। देलवाड़ा (आबू पर का गांव )—४४। देवगढ़ (ठिकाना)—१२०, १३४। देवगांव ( गांव )- १६। देवपालदेव (महारावल)—३५-३८, ५७, ५८, ६१, २१५। देवल ( गांव )- १५१ । देवक (पाल)—१६५। देविलया ( प्रतापगद की पुरानी राज-धानी ) — ८७, ९१, १०७-१०८। देवसोमनाथ ( शिवालय )--१६, ६७, ७०, ७३, ८९, ३०२, ३३२, ३२०, १२४, १९२। देवीप्रसाद (मुंशी, ग्रंथकार)—९२, ९४, ९६, १०८-१०९, ११३। देवेन्द्रकन्या पाठशाला—१९१। देवेन्द्रकुमारी ( सहारावल विजयसिंह की राणी )—१८७, १९५, १९९। देवेन्द्रसूरि ( भट्टारक )-9 ६ । देसूरी का घाटा ( पहाड़ी मार्ग)-1961 देहरादून ( छावनी )-१८६ । दोवड़ा ( गांव )--८९। दौलतराव (सिधिया, )—११९, १५८। दौलतसिंह (चौहान, मूळी का)-१८१। दौलताबाद (नगर)--१०९।

द्रोणस्वामी (भट्ट)-१९। हारिका (तीर्थ)- १०२, १६३। हारिकादास (देवगढ़ का स्वामी)-१२०। द्वारिकानाथ ( मदिर )--८७।

ध

धताणा (गांव) २०९। धनपाल ( ग्रंथकार )-२४ । धनिक (परमार राजा) -- २३। धनी (भील स्त्री)--५९। धनेश्वर (शिवालय, उज्जैन का )—२३। धनेश्वर (शिवालय, द्वंगरपुर का) - १०३, 1366

धन्ना माता की मगरी—१३१, १५५। धम्बोला ( गांव )---४, १०, १५७। धार (राज्य )—६८, १२५, १४६। धारच्या पवांराचे महत्व व दर्जा (पुस्तक)

-- 8 24 1 धारावर्षं ( परमार राजा )—४४। धुलेव (गांव)-- ११९।

नठावा (ठिकाना)—९, १०, १९८, २१२। मरपति ( सीसोदे का राणा )-४१। मरवर्मा (मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा) —

मरवाहन ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा) ---533 1

नरसिंहगढ़ ( राज्य )-१९२ । मरहरदास ( झाला )—१०९। मवलचंद ( शाह )—१५७। मवा गांव (गांव)--२०६। नवावअली (सैयद, ग्रंथकार)—१२२, 128, 1261 नसीराबाद ( छावनी )—१७४।

नाग (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश)— 2131 नागपाल ( सीसोदे का राणा )-४१। नागर (ब्राह्मण जाति ) — १४० । नागार्जन (चौहान वीसलदेव का पुत्र) — 421 नागरीप्रचारिणी पत्रिका (पुरुक-९१। नागेन्द्रसिंह ( महाराज )-१८९, १९०, १९३, १९९। नागोर ( नगर )—६५, ९६ । नड्डूलाई ( क़स्बा ) ४७ । नाड़ौल ( क़स्बा ) —४७, १९८ । नाथद्वारा (तीर्थं)-१७४। नाथा (सूत्रधार) - ७०। नाथा (भील)—१५१। नामा (राज्य)-१९०। नारलाई ( देखो नड्डुलाई )। नारायण (पंडित) - १५२। नारायणदास (ईडर का स्वामी )—९३। नारायणदास (महारावल सेंसमल का पुत्र) -9031 नासिक (तीर्थ) - १७४। नासीरख़ां (गुजरात का शाहज़ादा)-७८। नाहरसिंह (ओड़ा का स्वामी)—२०१। नांदली (ठिकाना)-११, ११८, १५५। १५६, १५९, १७७, १८२, १९७, १९८, २०१-२०२। नांदिया (गांव)—८८। नोंदू ( गांव )-- १५१। निक्सन (कर्नल)—१६७, १७२, १८३। निजामुद्दीन (मुंशी)-१६५। निज़ामुलमुल्क (गुजरात का सरदार)—

84-0E

निजासुलम्हक (दौलताबादका शासक)-9091 निहालचंद कोटडिया (डूंगरपुर का मंत्री) --- 986 989 1 निहालचंद ( शाह, खडायता महाजन )-१७३, १८०, १८२ । नीमच (छाउनी)--१५१, १६२। नीलकंड ( शिवालय )—१७५। नीलापानी (गांव)—११३। नूतनपुर (देखो नौगावां)। नैणसी ( मुहणोत प्रंथकार )---३०,३१, ३३, ३९, ७६, ८५, ९०, ९३। नैणसी की ख्यात ( पुस्तक )—३१,७६, ९०, ९८, १०१, १०५, १०६। नोलसाम (गांव) १८०। नौगावां ( गांत्र )—१, ८३ । नौलवा ( गांव )—११५। नौलखा (बाग)—११०। नौलला बावड़ी ( बावली )—९३, 200, 202, 203-2081 नौही ( गांव )—४८ । नंदौडा (गांव )—१३०।

#### Ţ

परियाला (राज्य)—१८९।
पठान (जाति)—१४०।
पिड्हार (राजवंश)—२७, २९।
पत्ता (मेवाड़ के महाराणा रायमल का
पुत्र)—७३।
पत्ता (रावत, केलवे का)—९०।
पद्मसिंह (मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा)
३७-३९, ४१।

पन्ना (खीची जाति की धाय)—८७, ९१

परवत ( रावत )---८४-८५। परवतसिंह ( कुंवर )-- ११५। परमार (राजवंश) --२०, २३, ४४, ४७, ५७, ५८। परसा (बनकोडावालों का पूर्वज)-१०६। परसाद (गांव)-१३३। पाईअलच्छीनाममाला ( पुस्तक )—२४। पाड़ला (गांव )--८२। पाड्वा (गांव )-१०। पाणाहेडा (गांव)--२४, २५। पातेला ( तालाव )-६४। पादरङ्गी बड़ी (ठिकाना) १९८, २१२। पाद्मदी छोटी (ठिकाना)—१९८, २१२। पादरा (गांव)-११२। पायंदाखां पचभैया (शाही सेवक)—९१ । पारड़ा ( गांव )--७२। पारड़ा-थूर ( ठिकाना )--१९८, २१२। पारदा सकानी (ठिकाना)-- १९८, २१२। पारस (सेठ)—६१। पारोदा ( गांव )-१८। पार्थपराक्रमच्यायोग (पुस्तक)-४६। पाल बलवाड़ा ( गांव )— १०१ । पाली ( नगर ) - २८।

पावागढ़ ( दुर्ग ) १२९ । पिन्हे ( कर्नल )—१८७ । पीठ ( ठिकाना )—१०, ११, ९८, १७७, १९८, २०४ । पीपॡंद ( पहाड़ )—९६ ।

पीरमुहम्मद सरवानी (बाही अपूसर)-

पुष्कर (तीर्थं )—१७४। पुंगल (ज़िला )—२८। पुंजराज (देखो पूंजा )।

971

पूंजपुर ( गांव ) -४, १०, १७, १८, 190, 960, 980, 989, 9861 पूंजा (पुंजराज, झूंगरपुर का महारावल) ४, १४, १०, १-६-११४, २१६। पूंजेला ( झील )-४, ११०। पूर्णपाल ( सीसोदे का राणा ) - ४३। पृथाबाई (चौहान राजा पृथ्वीराज की बहिन) -- 49-421 पृथ्वीपाल (सीसोदे का राणा )--- ४१। पृथ्वीभट ( पृथ्वीराज दूसरा, चौहान )-421 पृथ्वीराज ( तीसरा, चौहान)--३३, ५१-43 1 पृथ्वीराज (महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र) -- 03, CE 1 पृथ्तीराज (डूंगरपुर का महारावळ)—८१, ८४-९१, २१६। पृथ्वीराज (जैतावत राठोड़ )-- ९२। पेमा बखारिया (डूंगरपुर राज्य का मंत्री) 934-9361 पेशवा-- १३२। पोहपावती ( पुष्पावती, जोधपुर के राव मालदेव की पुत्री )- ९७। र्पचायण ( राठोड़, मारवाड़ का )—९२। पंचोली ( अवटंक )- १२६। पंजाब (देश)—१८८। मतापगढ़ (राज्य)—१३, ९१, ९७, १०७, १०९, १५२-१५६, १५९, १६०, १८०, १८३, २०२। प्रतापपुर (गांव)—६४। प्रतापसिंह ( पाता, रावल )—५४, ६४-६५, ६७, २१५।

प्रतापितह ( बांसवाड़े का स्वामी)—९२, ९४, ९७--९८, १०१, १०५। प्रतापसिंह (प्रथम, महाराणा)—९३, ९४, ९७, १००, १०४, १०७ । प्रतापतिह (दूसरा, महाराणा )—२०९। प्रतापसिह ( महारावल पुंजराज का पुत्र ) -- 3991 प्रजापसिंह ( आमेट का रावत )-- १३४। प्रतापसिंह ( मांडव का सरदार )-१३६, १३८। प्रतापसिंह (सर, महाराजा, ईंडर नरेश) -966, 9901 प्रतापसिंह ( बांकानेर का राजकुमार )— 9931 प्रतापसिंह (नांदली का स्वामी)---२०२। प्रतापसिंह (छोटी पादरड़ी का स्वामी)— प्रदासिंह ( महारावल विजयसिंह का चौधा कुंबर) - १९०, १९३, १९९। प्रह्लादन (आवू के परमार राजा धारावर्ष का भाई)—४४, ४६। प्रेमल्देवी ( महारावल आसकरण की राणी )--१००, १०२, १०४। फ फ़्ल़रुद्दीन (फ़्क़रुद्दीन, पीर )-९, १४, 3881 फ़तहसिंह ( इंगरपुर का महारावल )— १३३-१४०, १५७, २१६। फ़ तहसिंह (महारावल जसवंतसिंह प्रथम का छोटा पुत्र )—२०२। फ़तहसिंह (नांदली का सरदार)— फ़तहसिंह (सोलज का सरदार)--२०७।

फतेषुरा (गाँव)—१७५।
फतेहचं र (कायस्थ)—११४।
फर्रुखसियर (वाद्शाह)—१२६।
फलोई (गाँव)—१२४।
फलोदी (कस्बा)—१४।
फावैंस (ग्रथकार)—१६, ७७-७९।
फिरिश्ता (ग्रथकार)—६८, ७७-७९।
फिरिश्ता (ग्रथकार)—६८, ७७-७९।
फिरिश्ता (ग्रथकार)—१८, ७७-७९।
फ्रिल्प बुडहाउस (बंबई का गवर्नर)—१७४।
फूलकुंवरी (महारावल जसवंतसिंह प्रथम की राणी)—११९।
फूलकुंवरी (महारावल शिवसिंह की राणी)
१३१।
फूलेश्वर (मदिर)—१३१।

#### ਗ

बरतसिंह (महारावल रामसिंह का पुत्र) -- 978-970 1 बढ़ रावरसिंह (कारोई का स्वामी)-- १३४। बगड़ा (टिकाना)—९२। षड्नगर (शहर) -- ७६। बहा दीवड़ा (गांव) - ५१, ५४। षडोदिया (गांव)-१५७। बड़ौदा (वटपदक, वागड़ की पुरानी राज-धानी )—३, १०, १४, ३०, ३१, ३४, ३७, ३९, ५०, ५१, ५६, ५९-६२। षड़ौदा (गायकवाड़ की राजधानी)-४९। बत्तीस (दूसरे दर्जे के सरदार )-39 9991 बदनसिंह (रामगढ़ का सरदार)--२०९ | बद्नौर (ठिकाना)---११४।

बनकोड़ा (ठिकाना) - ९-११, ८६, १३६-१३८, 900, 990-996. २०२-२०४। बनारस (नगर)-१७४, १८९, १९२। बनेडा (ठिकाना)--- :३४। बनेश्वर (शिवालय, देखो वनेश्वर)। बप्पा रावल (वापा रावल, मेवाड का स्वामी ) - २८। बमासा (डिकाना)--११, ३७, ६२, १७७, 996, 2001 बलवाड़ा (पाल )-१०१, १०३। बलवंतसिह (सेमलवादे का सरदार)— 1331 बसई (वसई, गांव)-190, ११२। वसावर (परगना) - ११४। वसी (गांव, मेवाड् में ) १४२। बहादुरशाह (बहादुरख़ां, गुजरात का सुळ्-तान )-७७-७९, ८५-८६। बाघसिंह (महाराज) - १३४। बाज़बहादुर (बायजीद)--९१-९२। बाजीराव पेशवा-1२५, १२७-१२८। वावर ( मुगुल बादशाह ) - ७८-८१। बामनिआ (गांवडा, ठिकाना )-१९८। बारहपाल (गांव) १७४। बारिया (भीछ) - ७०। बालकेश्वर (स्थान)-- १६३। बालाई ( ठिकाना ) — १९८, २१२। बालाजी बाजीराव (पेशवा)-9२९। बालाजी यशवंत गुलगुले (मरहटा अफ़्सर) -9381 बांकानेर (राज्य)--१९०, १९३, २००। बांकीदास ( ग्रंथकार )-७९, ८४, ९२।

बांदरवेड (गांव)--९९।

बांदा ( पर्यना )- ५६ । बांसवाड़ा ( राज्य )--१-३, १८, २०, ३०, ६९, ७३, ७६, ७७, ८१, ८२, ८४, ८६, ९२, ९४, ९७, ९८, १०१, १०५, १०७, १०८, ११४, ११९, १२३-१२५, १३५,१३७, १४१, १५२, १६४, १७९-१८३, १९८, २०४, २०६, २०७, २०९, 2941 र्षासवाड़ा राज्य का गज़ेटियर (पुस्तक)— 183 बिहारीदास (पंचीली)-१२३-१२४। षीका (देवलिये का स्वामी) - ९७। कीकानेर (राज्य)--१, ६०, १८८, १८९, १९०, १९२। बीचाबेरा ( गांव ) - ४। बीथीवाडा (बीछावाडा, ठिकाना)—११, १७१-१७३, १७८, १९८, २०४। बीलिया (भील)-६९। बीसलनगर ( शहर )-७६। बुरहानपुर ( नगर )- १०५। चूंदी ( राज्य )- ९३, १३२, १८९। चेणेश्वर ( शिवालय) —४, १८, १९, ९९, १३१, १६४, १८०। बेनम (बेना, भील)-१५०। बेले ( प्रंथकार )—६५, ७७-७९, ८५. ८६। बेवरिज (ग्रंथकार)--७९, ८१, ९०, ९६। धैजनाथ (तीर्थ)-१०३। षोडीगांव (कृस्वा)—६। बोड़ी गावां (कृस्वा )-१८। बोरी (गांव)—८६, १०६। बोरेश्वर (शिवास्य)—१९, ३५, ४५,४९।

बंबई (नगर)-1६३, १६४, १७४, 966 1 बंसवहाल (बांसवाड़ा )-1३९। ब्रिग्ज़ ( ग्रंथकार )—६८, ७७-७९। व्रुक (कप्तान, ग्रंथकार)-१९१। भगवतीप्रसाद ( मुंशी )-१७४। भर्जुंड ( सूर्चंड, वागड़ का स्वामी )— ६२-६३, २१५। भद्दी ( भाटी वंश )--२८। भरत (गुहिलवंशी सूरजमल का पुत्र)-26 1 भरतपुर ( नगर )—७९, १७४। भर्तृदामा ( महाक्षत्रप ) - २२। भर्तृदामा (क्षत्रप)--२२। भर्तुंभट (भर्तुपट प्रथम, सेवाड का गृहिक-वंशी नरेश ) - २१३। भर्तृपट्ट (भर्तृपट दूसरा, मेवाद का गुहिल-वंशी राजा )--२१३। भागवाई (महारावल सेंसमल की प्रत्री)— 903 1 भाटोली (गांव) - १९। भाण ( ईंडर का स्वामी )--७२। भाण (सीसोदिया, सारंगदेवोत)- ९४ । भादर ( नदी )-- ४। भाद्राज्ण (हिकाना)—९५-९६। भानुसिंह ( महारावल पुंजराज का पुत्र ) -9991 भारत (हिन्दुस्तान)—२०, ७९, ८३, १३२, १८९। भारतसिंह (राणावत )--१२४। भारतसिंह ( बनकोड़े का सरदार )-१३६-१३७।

भिनगा (राज्य)—१९५, १९६। भीम ( राठोड़, ईंडर का )-७५। भीमदेव ( दूसरा, गुजरात का सोलंकी . राजा )---२, ४५, ४८-५१,५४-५५। भीमविलास (काव्य)-१३४,१३५,१३९। भीमसिंह (सीसोदे का राणा)-४१। भीमसिंह (कोटे का महाराव )- ५२३। भीमसिंह (मेवाड का महाराणा)-9३४-१३५, १३९, १४१, १५२। भीमसिंह (शाहपुरे का स्वामी)-१३४। भीमसिंह (बनेड़े के राजा हम्मीरसिंह का पुत्र ) — १३४ 1 भीमसिह ( सल्दंबर का रावत )-- १४२। भीमा (सेठ)--६१। भील ( जाति )—६८, १४९ १५१। भुवनसिंह (सीसोदे का राणा)—४१। भुंभव (देखो भंभव )। भूरा ( राठोड़ )-७२। भैकरोड़ ( गांव )—२, ३६, ५५,८३ । भैरवसिंह ( महाराज )---१३४। भैरविंसह ( सर्ल्बर के रावत भीमसिंह का दूसरा पुत्र )-१४२। भैरवसिंह (राजा, रतलाम का स्वामी)-1 508 भैरवसिंह (भैंरूसिंह, महारावल उदयसिंह दूसरे का भाई )--१७४, २०१। भोज (परमार राजा)---२४-२५। भोज (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) -- 313 | भोमट (ज़िला)—९७, ११८। भंढारिया (गांव)-1२१।

भंभव ( सहाजन )---१८, ६६, ७०।

म मशिसिक - उमरा (पुस्तक) — ९०। मकरानी (मुसलमान सिपाही) — १४४। मगनेश्वर (शिवालय) — १२६, १२७। मगनेश्वर (नगर बाह्मण) — १२६। मत्तट (मेवाह का गुहिलवंशी नरेश) — २१३। मधुरा (नगर) — २०, १७४। मदनिसिह (कृष्णगढ़ का स्वामी) – १९६। मदना (बाह्मण) — ५०। मनोहरदास (चौहान, लोढ़ावलवालों का पूर्वज) — ११०। मनोहरदास (महाजन) — ११९। मल्हुख़ां (सालवे का सूबेदार) — ९०।

महमूदशाह (गुजरात का सुलतान, देखों नासिरख़ां )। महाकालेश्वर (शिवालय)—८३, ११३। महायक (मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा) —२१३। महाराणा सांगा (पुस्तक)—७६।

महाराणा उदयसिंहजी का जीवनचरित्र

(पुस्तक) - ९२।

माकरेज (कृस्बा)-७९।

महमूद ( गुजरात का सुळतान)—६८।

मल्हारराव (होल्कर)-1२९।

महेन्द्र (प्रथम, मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश)—२१३। महेन्द्र (दूसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश)—२१३। माईसोर (राज्य)—१८९।

माणकदे (वागड़ के स्वामी कर्मेसिंह की राणी)—६३। माह्यी (गांव)—१२२।

माधवदास (महारावल सैंसमल का पुत्र ) -- 903 1 माधवराय ( मंदिर )—१०२, १०४। माधवराय (सिधिया )-१८८, १९२। माधवसिंह (सोलंकी, डूँगरपुर का सरदार) -- १३३, १३६। मान (चौहान)—१०१, १०४-५। मानकवि ( यति, ग्रंथकर्ता )-११७। मानबाई ( महारावल सैंसमल की कुंबरी) -- 9031 मानसिंह ( कुंवर, कछवाहा )—९३। मानसिंह (बांसवाड़े का स्वामी)-१०१, 1808 माना ( महारावल सैंसमल का कुंवर ) -9021 मान्यखेट ( मालखेड, दक्षिण के राठोड़ों की राजधानी )-- २४। मारबाड ( राज्य )--५२, ९२, ९४,९५, ९७. १३१। माल ( गांव )--२, ५८, ६१। मालकम (सर, जॉन)—१३८, १४२, . १४४, १४५, १४८, १५२। मालखेड (देखो मान्यखेट)। मालदेव (सोनगरा)—४२। मालदेव ( राठोड़ )—८८, ९२, ९४,९७। मालपुरा (क्स्बा)—१२०। मालवा (देश)—६, २३, २५, ५८, ६६, ७४, ९०, ९१, १२८, १३७, १४१, १४२, १५३-१५४। माला (भील)—६९। मावजी (ईश्वर भक्त )-१७-१८ । मावजी का गड़ा (गांव)-१८१। मावा (भील)—१६६।

माहप (सीसोदे का स्वामी )-२६-२९, ३१, ३३, ३९, ४३, २१४ । माहव (ज्योतिषी)—६२ । माहिन्द्री (देखो माही)। माही ( महीनदी )-३, ४, १९, ८६. ९०, ९७, ९८, १०५-१०६, १३९। माहीमरातिव ( प्रतिष्ठा सूचक चिन्ह )-9031 माहेश्वर ( कस्त्रा )-१३७। मांडलगढ़ ( हुर्ग )—७४, ११४। मांडव (ठिकाना)--११, ११९, १३१, १३६,१३९,१६५,१७७,१९८,२०५ । मांडवा ( ठिकाना )-११५, १९८, २०१, 2921 मांडा ( ठिकाना )—१९८, २१२। मांडू ( मालवे के सुलतानों की राजधानी) - ६८, ६९। मिराते अहमदी (पुस्तक)—१२३, १२४, 1258 भिराते सिकन्दरी ( पुस्तक )—७६,८२। मिटो (लार्ड, वाइसराय)—१८८, १९२। मीनाबाई (दासी)-13७। मुजपूफरशाह ( मुज़फ्फ़रख़ां, गुजरात का सुलतान )—७५, ७८, ८२। मुजाहिदुलमुल्क (गुजरात का सरदार) —७६। मुमीन आताक (बादशाह बाबर का सेना-पति )—८० । मुरलीमनोहर (देवालय)—१३३। मुवारिजुलमुल्कृ (देखो निज़ामुलमुल्क्)। मुस्तफ़ा (बाबर का सेनापति)—८०। मुहम्मदहुसेन मिर्ज़ा (विद्रोही सरदार)—

931

महाफिज् खां ( गुजरात का सरदार )-091 मूलराज ( दूसरा, गुजरात का सोछंकी राजा )— ४५, ४८। सूकी (गांव)-१८१। मेघ ( नागर ब्राह्मण )—६७ । मेटकॉफ ( सेकेंटरी, भारत सरकार )-1881 मेदपाट (देखो मेवाइ)। मेमोइसं ऑव सेण्ट्रक इण्डिया (पुस्तक) 1361 मेयो ( लॉर्ड, वाइसराय )- १६९। मेरा (चौद्यान, सरदार)-८४-८५। मेवात (प्रदेश, अलवर राज्य में)-९२। मेवाड् ( राज्य )---३, १३, १८, २६, २८-२८, ३१, ३४-३५, ३९-४०, ४२, ४५, ४७, ४८-४९, ५१-५२, प्रप, ६५ ६६, ६८, ७३, ७९, ८३, ८४, ८६, ९०, ९६-९७, १०१, १०४, १०७-१०८, ११६-११८, १२२, १२८-१२९, १३३-१३४, १४१-१४२, १६२, १७३, १७५, १८२-१८३, १८७, १९७, २०९, 293-2981 मैक्डानव्ड (कप्तान)—१४८-१४९, 949 1 मैक्सन (कर्नल)--१६७। मैकेंजी (मेजर)—१९, १६३, १८१। मोकल ( पुरोहित )--६१। मोक्लसी (पड़िहार)---२६-२७,२९,४३। मोटा गांव (कृस्बा) - १८१। मोदासा ( क़स्बा )—८५, १३६, १७४,

1921

मोतीसिंह (चीखली का सरदार)—२१२।
मोर (गांव)—१८१।
मोरन (नदी)—४।
मोहनगिरि (गोसाई)—१७५।
मोहनलाल (शाह)—१८६, ३९०।
मोहबतसिंह (बीळीवादे का स्वामी)—२०५।
मौर (गांव)—२०४।
मंगहल्क (स्गेद, गांव)—६२।
मंडलीक (मडनदेव, परमार)—२४-२५।
मंडलेश्वर (मंडनेश, शिवाल्य)—२५।
मंडलेश्वर (मारवाद की पुरानी राजधानी)
—२६-२७, २९, ४३।

#### य

यशोदामा ( महाक्षत्रप )—२२ ।
यशोदामा ( क्षत्रप )—२२ ।
यशोदामा ( दूसरा, क्षत्रप )—२३ ।
यशोवम्मा ( परमार )—५८ ।
यूरोप ( महाद्वीप )—१९५ ।
योगराज ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेना )
—२१४ ।

## ₹

रखनाथिंसह (हथाई का सरदार)—१६६।
रणजीतिंसह (गामड़ा-बामनिया का
सरदार)—२१२।
रणधवल (सोनगरा)—२८।
रणसल (राठोड़)—९२।
रणसागर (रंगसागर, तालाब)—१६६।
रणसिंह (कणैंसिंह)—२१६।
रतनचन्द (गांधी)—१६८।
रससिंह (महारावल, मेवाड़ का स्थामी)
—२७-२९, ३१-६६, ६७-४६।

रबसिंह ( महाराणा, मेवाद का स्वामी ) -68, 24 1 रमाकुंवरी (महारावल विजयसिंह की कुंवरी )- १९३। रमाबाई (महारावल आसकरण की कुंवरी) -- 9001 रविदेव ( ब्राह्मण )---४८। रश् व्रक विकिथन्स ( ग्रंथकार )—८१। राघोजी कदमराव ( मरहटा सरदार )-1241 राजनगर (कस्वा )—२६, १४१। राजपाल (कायस्थ)—२५। राजपोपका (राज्य)-११८। राजपूताना (प्रान्त)---२०, ४७, ५३, ९५, १३२, १३८, १४२, १५४, १६०, 100, 902, 9661 राजपुताना गज़ेटियर (पुस्तक)---८४। राजपूताना म्युजिभम अजमेर की रिपोर्ट ( पुस्तक )—२१, २५, ७१। राजप्ताने का इतिहास (पुस्तक)-२३, २५, ३२, ३७-३८, ४२, ४४, ४५, ६६, ७६, ८७, ९३-९४, ११४, ११६-११७, १२०, १२३। राजप्रशस्ति ( महाकाच्य ) - २६, ३३, ३२, ३९, ४३, १०८, ११४, ११६. राजविकास (काव्य)-११७। राजधी (परमार राजा सत्वराज की राणी )--२४। राजसमुद्र ( झील)—२६, ११६। रावसिंह ( प्रथम, मेवाड का महाराणा ) --- 112-118, 114, 1101

राजस्थान ( इतिहास टॉड कृत )-२८, 39,601 राणपुर ( मन्दिर )-४० । रातकाला (भील)—६९। राधेबिहारी ( मन्दिर )-1७५, १७९, 1636 राप्सन (अंथकार)---२१। राम (राव माछदेव का पुत्र)--९४-९६। रामकुंवरबाई ( महारावल सेंसमक की कुंबरी )-१०३। रामगढ़ (ठिकाना)—११, १२७-१२८, 196, 2061 रामदीन (मरहटा सैनिक)-1३७-१३८। रामपुरा ( ठिकाना )--- ९३, १२३-१२४। रामपोल (दरवाज़ा) -- ८३, १०२, १२८। रामसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-121-126, 2161 रामसिंह (महाराणा रायमक का पुत्र)-150 रामसोर (गांव)-१२६। रामा (महाजन)-1991 रायपुर (गांव)-१८१। रायमळ ( मेवाड़ का महाराणा )-- ६८, ७३, ७४-७५। रायमल राठोड़ (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र )—९५। रायमलरासा (पुस्तक)-७६। रायरायां (उपाधि)—७३, ८९, १२१। रायसिंह (जोधपुर के राव चंद्रसेन का पुत्र )—९६। रायसिंह (देविलये का स्वामी)—८७। रावक ( उपाधि )--३०, ४०, ४१।

रासमाला ( पुस्तक )—७६। राहप ( सीसोदे का स्वामी )--- २६-२९, 39-83, 298 1 रीवां (राज्य)-१८९। चनमावतीबाई (महारावल सेंसमल की पुत्री )-- १०३। रुणीजा (गांव)--५५। रुद्रकुंवरी (महारावल शिवसिंह की पुत्री) -- 9391 रुद्रसिंह ( प्रथम, महाक्षत्रप )---२१। रुद्रसिंह ( दूसरा, क्षत्रप )--२३। रुद्रसिंह (स्वामी)---२३। रुद्रसेन (प्रथम, महाक्षत्रप)--२२। रुद्रसेन ( दूसरा, महाक्षत्रप )---२२। रुद्रसेन (तीसरा, स्वामी, महाक्षत्रप) -- 23 1 रुद्रसेन (क्षत्रप)--२२। रुस्तमतुर्कमान ( बादशाह वावर सेनापति )-८०। रूपनगर (किशनगढ़, राज्य)-११७। रूपमती (बाज़बहादुर की उपपत्नी)— रूपसिंह (चौहान, बालाई का सरदार) -- 3331 रंगथोर (गांव )-११९। रंगराय ( पठान हाजीख़ां की उपपत्नी ) -- 971 रेंगराय (महारावल शिवसिह की उपपर्तः) --- 933 1 रंगसागर (देखो रणसागर)। रंभावतीबाई (महारावल सेंसमल की कुंवरी )--१०३।

ल ल्ह्यीराम ( ब्र<sub>ा</sub>ह्मण ) — १ ५७ । ल्छमनसिंह ( ल्ड्सणसिंह, **महाराव**ल उदयसिंह का छोटा भाई )- १०२। लन्दन (इंग्लैंड की राजधानी)--१८७। लक्ष्मणसिंह (लखमसी सीसोदे का राणा) -81-851 कक्ष्मणसिंहजी (वर्तमान हु गरपुर नरेश) - १८७, १९३-१९६, २१६। लक्ष्मीनारायण (मन्दिर)-१२१। कक्ष्मीसागरसूरि ( जैन साध )-७०। लाखण (चौहान, नाड़ोल का स्वामी) -9081 लाछवाई ( महारावल पृथ्वीराज कुंबरी )—८८। लाड्बाई (महारावल सैंसमछ की कुंवरी)-1 508 लालगढ़ ( दिल्ली का क़िला )-१८८। कार्लिह ( चौहान, बालावत )-८६, 9081 छालसिंह (महारावल पुक्षराज का कु वर) - 9991 लालसिंह (राठोड, आमझरा का)-1 दे १ । लालुड़ा (भील)-१८८। लापा ( सूत्रधार )--७०। लांगड़ (मारवाड़ का एक स्थान)-९५। छिटन ( वाइसराय )-१७५। हिम्बराज (परमार)---२४। लीलावती ( लीलाई, महारावल गोपीनाथ की राणी ) -६७, ६९।

र्लीबरवादे की पाल ( गांव )—१२९।

881-

लूणवसही (आबू पर का जैन मंदिर ) —

ल्लावादा ( राज्य ) १२८। लंबा (लंभा, सूत्रधार )-७०। छेले तथा भोक ( ग्रंथकार )-- १२५। लोडावल (ठिकाना)—११, ११०, १७७, 996, 206 1 लोहावट (गांव )--९५। व्हिसाड़िया ( अरहट )--५० । च धगेरी ( ठिकाना )-१९८, २१२। वगगड़ ( वागड़ का प्राकृत नाम )—र । वजवाणा (गांव) - ८२। वटपद्रक (बड़ोदा, वागड़ की पुरानी राज-धानी )-- २, ३, १५, ३९, ५०, ६२। षणवीर (दासी पुत्र ) - ८६, ८७। षनेश्वर ( शिवालय )--७२, ८७, ८८, ९०, ९१, ९८, ९९, १९२। षरवासा ( वसवासा, गांव )--- ३, ३७, \$2, 66 I षरसिंघ ( वरसी, देखो वीरसिंहदेव )। वसई (देखो बसई)। षस्तुपाळ (गुजरात के राजा का मंत्री)-188 षसुंदरा (देवी )-१८। षस्ंधर ( गांव )-१८। वाकयेराजपूताना ( पुस्तक )-१४९, 3431 वाक्पतिराज (परमार)-२३। षागट (देखो वागड़ )। वागड़ (देश)—१, ३, १९, २०, २३, २५, २६, २८, ३१, ३३-३५, ३७, १९, ४२, ४३, ४९-५७, ६०, ६१, **१**१, ६५, ६६, ६८, ७३, ७५, ७६,

८९-८६, ८९, १५३, १५४, १९८, 293-2941 वाग्वर (देखो वागड़ )। वाघा ( अहाड़, गुहिलोत )—९३। वाघादित्य ( ज्योतिषी ) —६२ । वामन (मंत्री) - २५। वार्गट (देखो वागड़ )। वाल्टर (कर्नल )---२०५। वालाई (देखों बालाई)। वावण (वामण, मंत्री)- १५, ६१ । बावण (श्रोत्रिय)—६१। विक्टारिया ( महाराणी )—१६२, १६३, १७४, १७५, १७७। विक्रमसिंह (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) -- 2181 विक्रमादित्य ( मेवाड़ का महाराणा )— 681 विग्रहराज (चतुर्थं, वीसखदेव चौहान राजा) -- 421 विजयगढ़ (क़िला)—१९२। विजयनाथ (शिवालय)—२, ३६, ५७। विजयपाल ( गुहिलवंशी राजा )—५०-49, 48 1 विजयराज (परमार)---२५। विजय राजराजेश्वर (शिवालय)—१९५ । विजयसिंहदेव (जयसिंह, वागड़ का गुहिल-वंशी नरेश )---२, ३५-३८, ५६, ५७, २१५। विजयसिंह ( महारावल सैंसमल का पुत्र) -- 1031 विजयसिंह (महारावल शिवसिंह का पुत्र) -9331 विजयसिंह (बांसवादे का स्वामी)-१३५। SAN S

विजयसिंह ( राठोड़ )—१५८ । विजयसिंह ( ढूंगरपुर का महारखक)— 8, 98, 900, \$63-994, **396-**१९९, २०८, २११, २१६। विजयसिंह ( अहाडा गामदी का सरदार) --- 2321 विजयसिंह ( चूंडावत, थाने का सरदार) - 2091 विजयसिंह (मेवाड का गुहिलवंशी नरेश) 2381 विजयसेन ( महाक्षत्रप )---२१, २२। विजयसेन (क्षत्रप )--२१-२२। विजयहाँ स्पिटल ( श्राफ़ालाना )—१४-9941 विद्वलदास (गौड़, शाही सरदार)-9091 विष्ठलदास ( चूंडावत )—२०८। विल्हण ( सीहदुदेव का मंत्री )--५५। विश्वसिंह ( महाक्षत्रप )—२२। विश्वसिंह (क्षत्रप)--२२। विश्वसेन (क्षत्रप)-२३। विष्णु की पाल (गांव)—७२। विहाणा (गांव)-१३७। बीरदामा (क्षत्रप)--२२। वीरपुर (गांव )-- २, ४९। वीरपुर (हूंगरपुरराज्य का एक गांव) १९२ | वीरभानु ( वीरभाण, चौहान )-१०६। वीरभद्रसिह (महाराज) १८७,१९०,१६३, 9961 षीरमदेव मेड्तिया (घाणेराव का ठाकुर) ---983 1 बीरविनोद ( पुस्तक )--२७, ३१, ३२,

३८, ३९, ४२, ७४, ७६, ८१, ८७,

९०, ९१, ९३, ९४, १०७, १०९, ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२४, १२८, १३०, १३१, १३५। वीरसिंहदेव (वागड़ का स्वामी)-- २, ३, ३५, ३५-३९, ५७-६२, २१५। धीसकदेव (देखो विग्रहराज)। वीहद् (वीहद्, झाझण )-४८। बूदावन (तीर्थं)--१५६, १५९, १६०, 908, 2021 वेणेश्वर (देखो बेणेश्वर)। वेदाराम (गुरु)-१८। वैजवा (विध्यवासिनीदेवी)--- २, ३६, वैजा (महंतम )-५१। वैता (ब्राह्मण)--६१ वैजाक ( मेल्हण पुजारी का पुत्र )—५६। वैद्यनाथ (शिवालम )-१२२.२३। वैयागद् (देखो वागद् )। वैरट ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश )— 238 1 वैरिसिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) -- 3181 वैरिशाल ( हुगरपुर का महारावल )-१३१-१३४, २१६। वैरिशाल ( जैसलमेर का स्वामी )—१७२। वंशभास्कर ( पुस्तक )-1२३। श शक (जाति)---२०। शकस्तान (प्रदेश)---२०। शक्तिकुमार (मेवाड् का गुहिकवंशी नरेश) --- 293 | शत्रुशाल (कोटे का महाराव )--१७२।

शहादुदीन (गोरी )-- ३३, ५१, ५३।

शाभा ( शोभा, ओसवाल **)**—७० । शामदास (देखो सोमदास)। भालाशाह (साव्हराज, मंत्री)—५८-६०, ६६, ७०, ७१। शालिवाहन (मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश) -- 293 1 शाहजहां ( वादशाह )—१०९, ११३। भाहजहांनामा ( पुस्तक) -१०८, १०९, 993 1 शाहपुरा (ठिकाना)-१३४। शांतिनाथ ( जैन मंदिर )-६५,७०। शिमला (शैल स्थान )-१८८। शिवकुंवरी ( महारावल उदयसिंह दूसरे की राणी )-१८१। शिवज्ञानेश्वर ( मंदिर)- १३०, १३१। शिवदानसिंह (बागोर का महाराज) — 1281 शिवरती (ठिकाना )-१३४। शिवलाल (गांधी)—१७३। शिवसाही तोल-१३०। शिवसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )— १४, १०७, ११०, १२५-१३१, १३३, १६६, २१६। शिवसिंह (सिरोही का स्वामी) - १६१। शिवसिंह (साकोदराका सरदार)--२१२। शिदेसाही इतिहासां ची साधनें (पुस्तक) --- 9391 शीलादित्य ( शील, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )---२१३। शुचिवर्मा ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश ) -- 2921 शुजाभख़ां ( मालवे का हाकिम )—९०, 991

गुजाउलमुक्क (गुजरात का सरदार )— ७६ । शुभकुंवरी (महारावल वैरिशाल की राणी) ---१३३, १३५-१३९। शैलावाटी ( प्रदेश ) - २ । शेरशाहसूर ( पठान, दिल्ली का स्वासी ) -- 69-90-97 1 शोभा ( ब्राह्मण )—६६ । शंकरदास (गांधी )-१३६। शंसुसिंह ( महाराणा)—१७३। शंसुसिंह (कुंबर )—१७९, १८२ । शंभुसिंह ( साबली का सरदार )-२०१ । वयालदास कविराजा ( ग्रंथकर्ता )-२७, ४३, ७४, ९३, १२४, १२८, १३५। श्रीनाथजी ( मंदिर )-१४। श्रीनाथजी (नाथद्वारे की मूर्त्ति)-११७। श्रीराम (दीक्षित)-१८५। श्रीशंकर (पुरोहित)- ६२। श्रीहर्षं (सीयक दूसरा, परमार राजा)-२४ । श्रङ्गारकुंवरी (देखो गुलावकुंवरी )। स

सज्जनकुंगरी (महारावल विजयसिंह की दूसरी राणी)—१९०, २००। सज्जनसिंह (महाराणा)—१७३-१७४। सज्जनसिंह (वनकोड़े का सरदार)—२०४। सज्जनसिंह (वमासे का सरदार)—२०८। सज्जनसिंह (लोदावल का सरदार)—२०८।

सञ्जनाबाई (महारादळ पृथ्वीराज की की राणी )--८७। सत्यराज (परमार)--२४। सदाशिवराव (सिंधिया का सेनापति) 180, 140, 1461 सवीला( गांव )---८५, ८६। सफ़दरख़ां ( गुजरात का सरदार )-७६। सफ़दरहुसेन (सैयद)--११५, १२५, १३५, १३८, १४२, १४८, १६१, 1691 समतसी (देखो सामन्तसिंह)। समरसिंह (समरसी, मेवाड़ का स्वामी)-२६-२८, ३१-३४, ३७-४१, ४६, ५१-५३। समर्रिस ( चौहान, जालोर का )-80 सरदारसिंह (मेइतिया)--१३६-१३८। सरदारसिंह ( सोलंकी )—१५२, ३५८। सरदारसिंह (सूरमा )- १५८। सरवण (कृस्वा)---११८। सरवाणिया (गांव)---२०, २१। सराने की पाल (गांव )—१४१। सरूपसिंह ( चौहान, घड्माले का सर-दार )-१२। सरोदा (गांव)--१०, १११, ११८, 928 1 सॡंबर (ठिकाना )-१८, १३३, १३६, 182, 206 1 सवाई काटसिंह ( मरहटा अफ़सर )— 9241 सवीरांवाई (महारावल सेंसमल की पुत्री) -- 303 1

सहजाक्ष ( ब्राह्मण )---४५।

सहदेव (ब्राह्मण)--१२६। सहसमल ( महाराणा उदा का पुत्र )---७३ | सहसमल (देखो सँसमल)। साकोदरा ( ठिकाना )-८८, १९८. 2921 सागवाड़ा ( कुस्बा )—९, १०, १४, ७६, ८२, ९९, १००, १०३, १०६, 994, 930, 9891 साद्दी (क्स्बा)-४०। साददी (बढ़ी, मेवाड़ में )-८०। सादिक ( सिंधी )—1३४। सावला ( गांव )—१०, १७, १८, 1971 साबली ( ठिकाना )-11, ४१५, १५२, १५६, १७७, १९७, १९८, २००-2021 सामिष्ठिया (गांव)—१०। सामंत्रसिंह ( समतसी डूंगरपुर राज्य का संस्थापक )—१९, २५, ३४, ३५, ३७, ३८, ३९, ४१, ४३-५५, २१३, 2341 सामंवसिंह ( महारावल ग्रोपीनाथ का स्वसुर )-६९। सामंतिसह ( महारावल सेंसमक का पुत्र) -- 3031 सारणेश्वर ( शिवाडय )---९९ । सारधार ( हाथी )-- ११६। सारंगदेव (सीसोदिया) - ७३। सारंगपुर (नगर)--९१। साल्हराज (देखो बालाबाह)। सालिमशाही (सिक्का)—१३, १४६। सावन्तसिंह (सामन्तसिंह, प्रतापगढ़ का स्वामी )-१५२, १५४, २०२।

सांगा (देखो संप्रामसिंह, महाराणा )। सांदेश्वर (शिवालय) - ११८ । सांभर ( नगर )- ५१-५२। सांभा ( साभा, भोसवाङ )—५८, ६६। सिकन्दरख़ां ( गुजरात का शाहज़ादा )— 1 30.00 सिद्यपुर (नगर) - ६५। सिरोही (राज्य)—९३, ९६, १६१, १८१, १८९, १९२। सिलेवशन्स फ़ाम दि सतारा राजाज एण्ड दि पेशवाज् डायरी (पुस्तक) - १२५। सिवाणा ( दुर्ग )-- ४७, ९६। सिंघा (महारावल सेंसमक का प्रधान) -9031 सिंघायदर ( ठिकाना )-१९०, २००। सिंध (देश )—२८, ९५, १४९। सिंधिया ( ग्वालियर का राजवंश )-१२९, १३२, १३४, १४०, १५७। सिंधी ( मुसलमान सैंनिक)—१४०-१४२, 1581,888 सिंधुराज (सरदार) — २५। सिंह (मेयाह का गुहिछवंशी नरेश )-211 सीतामङ (राज्य)—१९२। सोसोदा (गांव )—२७, ४०, ४२, 7381 सीसोदिया ( राजवंत )—३०, ४० । सीटर्डेव (वागर् का स्वासी) -- २, ३५-29, 48-45, 2141 मुजलसिंह ( नहारावल पुंजरात का पुत्र) -- 1111 हारवा (राजी)-पर। हाकर (शह, वंशंका)—६६।

सुरतान (सिरोही का राव)-- ९३। सुरतानसिंह (चौहान, मांदव का स्वामी) -- 9391 सुरत्राणदे ( महारावल सोमदास की राणी )- ६९। सुरथोत्सवकाव्य (पुस्तक) - ४६। सुद्दागदे झाली ( महारावल कर्मसिंह दूसरे की माता )- १०३। सूदा (राजगुरु)—६.१। सुनलदेवी (राजमाता)—६१। सूर ( ठिकाना ) - १७६। स्रजमळ ( रावळ समरसी का भाई )— 261 स्रजमल ( महाराणा जदा का पुत्र )-७३। स्रजमल (सीसोदिया)—७३। स्रजमल ( राहोड़-जेतमालोत )—१०५। स्रजमल (वनकोढ़ेवालों का पूर्वज )-1 308 स्रजमल (महारावछ शिवसिंह का ईवर) -- 3331 स्रजमल ( महाराज, शिवरती का )— 1381 स्रजमल (चृंडावत, थाणे का)-१४१-1851 स्रत (नगर)-१७१। न्रतिसह (महाराज)—११९-१२०।-स्रपुर (गांव)—१०२, १०४, ११२, 1321 न्यं हं वरी ( महारावल जसवं निसंह द्सरे की राजकुरारी )-१०%, 1381

सूर्यं इंवर (महारावल सैंसमल की राणी) -- 303- 308 | सूर्यमल ( राठोड, ईडर के राव भाण का पुत्र )--७४। सूर्यमळ ( मिश्रण, चारण, ग्रन्थकर्ता )— 123 1 सूरसिंह ( जोधपुर का स्वामी )-१०३। सेट्न इर (भारत गवर्नमेंट का सेकेटरी)— 3891 सेडन (अनुवादकर्ता)—१२२, १२४, 1251 सेन्द्रलइन्डिया ( एजेंसी )- १४२ । सेमरवाडा (गांव)-१५१। सेमलवाडा ( ठिकाना )—१०, ११, १३१, १९८, २१०। सेहडी (देखो सीहड्देव)। सेंसपुर (गांव)-१८। सैयदबन्धु (दिल्ङी का मुख्य मंत्री ) 923 1 सैळाना ( राज्य )—१८७, १८९, १९२। सैंसमल ( सहसमल या सहस्रमञ्ज, हुँगर-पुर का स्वामी )-९९- १०५,२१६। सोजत (क्स्बा)--९५। सोनगरा (वंश) - २८, ४७। सोनलगढ़ ( क़िला )—४७ । सोम (नदी)-४, १६,१९,९८,१२०। सोमदास ( बागड़ का महारावल )-५८, ६७- ७१, २१६। सोमनाथ (देखो देवसोमनाथ)। सोमादित्य (व्यास)-६१। सोमेश्वर (पुरोहित )-४४, ५५। सोमेश्वर (चौहान राजा)—५२। स्रोक्ज ( ठिकाना )—११, १९,३५,४५, 300, 396, 2001

सोलह ( प्रथम श्रेणी के सरदार )-19. 9901 सोलंकी ( राजवंश )—४४, ४८। सींथ (राज्य )-- ३, २५। संप्रामसिंह (सांगा, महाराणा)-७३, ७५-७९, ८३, ८६। संग्रामसिंह (दूसरा, महाराणा)-1२२-१२४, १२६, १२८। स्टुभर्ट ( गवर्नर जेनरल की कौंसिल का मेरबर )-- १४५। स्वर्णतुला—८८, ९८, १८१। स्वरूपदे (झाली, राव मालदेव की राणी) स्वरूपसिंह ( भेवाड़ का महाराणा )— १५५, १६१, १८२। स्वामी रुद्रसिंह (देखो रुद्रसिंह स्वामी)। स्वामी रुद्रसिंह तीसरा (देखो रुद्रसेन तीसरा स्वामी )।

तीसरा स्वामी )।

ह
हिविन्सन ( लेफ्टेनन्ट कर्नल )—१६९।
हिविन्सन ( केफ्टेन )—१८९।
हथाई ( ठिकाना )—१६६।
हनुमतपोल ( दरवाला )—१७९।
हम्मीर (मेवाड़ का महाराणा)—४१-४२।
हरखमदे (महारावल सोमदास की राणी)—७१।
हरगो विंददास सेठ ( प्रंथकार )—२।
हरचंद पड़िहार (राय,शाही सरदार )—१०९।
हरमाड़ा ( स्थान )—९३।
हरसाड़ा ( सोलंकी, बालणोत )—८७।
हरशिकास ( सारड़ा, दीवान बहादुर, ग्रंथ-कार )—७६।

हरिजी द्विवेदी (महाराणा का कर्मचारी)-998 1 हरिभूषण कान्य ( पुस्तक )--९७-९८ । हरिराज (चौहान )- ५२। हरिबल्लाल ( मरहटा अफ़सर )—१२९। हरिसिंह (देवलिये का स्वामी)--९७। इरिसिंह (महारावल जसवन्तसिंह प्रथम का पुत्र )-- ११५, २००, २०१। हर्ष (बैसवंशी नरेश )--- २३। हर्षनाथ (मंदिर)-२। हल्दोघाटी ( युद्धस्थल )--- ५३। इसनखां (ख़जानची )--९१-९२। हसनखां (हवलदार )-१८१, १८३। हाजीख़ां ( पठान )—९२, ९३। हाटकेश्वर (शिवालय )--९९, ११४। हाड़ोती (प्रदेश)-१२९। हातिमख़ां ( बीसलनगर का हाकिम )-1 3 C हार्डिज (वाइसराय )-१८९, १९१। हांसबाई (महारावल सेंसमल की पुत्री ) -1031 हिन्मतकुंवरी ( महारावल विजयसिंह की माता )-19२।

हिम्मतसिंह (नांदळी का सरदार)-१५५, १५६, १८२, २०२। हिम्मतसिंह (चीतरी का स्वामी)---२१०। हिम्मतसिंह (पादरड़ी छोटी का स्वामी) --- 2921 हिस्ट्री ऑव इंडिया (पुस्तक)—८१। हिस्ट्री ऑव गुजरात ( पुस्तक)-७७.७९ । 64-68 1 हीराबाई ( महारावल सैंसमल की पुत्री ) -- 9031 हुसेन निजामशाह (दौछताबाद का स्वामी) -9091 हुमायूं (बादशाह )—८९, ९५। हुण ( राजवंश )--- २३। हेस्टींग्ज़ ( गवर्नर जेनरल )- १४५। होम (कर्नल )-१८५। होल्कर (राजवंश)—१२९, १३२, १३७, 1881 हंटर (कसान)-१५५। हंमीरसिंह ( बनेदें का राजा )- १३४। हंमीरसिंह (दूसरा, महाराणा)-१४१। हंसपाल ( मेवाड़ का गुहिलवंशी नरेश ) - 7281

# शुद्धि-पत्र

| <b>बु</b> ष्ठ | पंक्ति      | श्रशुद्ध          | शुद्ध                         |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| ४४            | Ę           | दुर्दश            | दुर्दशा                       |
| ४८            | २८          | सोमराज            | सोमदास                        |
| ७२            | 2           | १४८०              | १४७६                          |
| ७२            | 8           | वनेश्वर के मन्दिर | वनेश्वर के पास के विष्णुमंदिर |
| ७३            | २०          | ज़फ़रखां          | जफरखां                        |
| र १           | 8           | प्रतापग <b>ङ्</b> | देवलिया                       |
| હ 8           | २१          | पांच लाख          | चार लाख                       |
| હ હ           | Ę           | प्रतापगढ <u>्</u> | देवितया                       |
| 23            | १०          | 77                | "                             |
| १०२           | 8 W         | वनेश्वर           | धनेश्वर                       |
| ११५           | २०          | मांडव             | मांडवा                        |
| ११५           | २२          | मांडव             | <b>,</b> 17                   |
| १३१           | १३          | श्रहाड़ा          | चौहान                         |
| १३४           | 3           | बंदा-             | बंदीः                         |
| <b>१३६</b>    | २. <b>४</b> | भेड़तिया          | मेड़तिया                      |
| १५२           | २.२         | महाखवल            | महाराक्त                      |
| १५४           | १८          | "                 | 77                            |
| १६३           | १०          | १६१६              | १६१८                          |
| १६७           | २०          | १६२६              | १६२५                          |
| 308           | x           | भाई               | चचा                           |